प्रह्मण की श्रीर सयम पातन करते हुए स० १६५० में स्त्रर्गवासी हुए। दूमरी पत्नी से भी एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका परिग्णय जयपुर निवासी सुजानमलजी नवलखा के साथ हुवा था।

प्राय ऐसा देखा जाता है कि भोग विलास में लिएन व्यक्तियों की धार्मिकता की श्रोर प्रवृति कम रहती है, किन्तु श्रापका जीवन इस नियम का श्रपत्राद था। श्राप भोग में श्रभिरुची रखते हुए धर्म में भी गहरी श्रद्धा श्रीर भिक्त रखने वाले एक विलच्छ व्यक्ति थे । जब वि० स० १९४१ में पूज्यश्री विनयचन्दर्जी म० का चातुर्मास जयपुर नगर में हुवा, उस समय छाप भी छपने इन्ट मित्रों के साथ श्राचार्य श्री की सेवा में पहुचते थे। घाचार्य श्री उस समय के श्रमणवर्ग में एक महान मेधावी छौर श्रुतधर महापुरुष सममें जाते थे।।सेठ सुजानमलजी आचार्य श्री के प्रवचन सुनते श्रीर सत्सगित का लाभ उठाते। स्तवन, भजन, चौपाई छादि गाकर सुनाना उनका दैनिक कार्यक्रम था। छापकी सगीत रूचि प्रारम से अच्छी थी श्रीर श्राप श्राचार्यश्री कजोडी-मलजी म० वादीभ केसरी कनीरामजी महाराज, तपस्वी मुनि श्री वालचन्द्रजी महाराज तथा मुनि श्री चन्दनमलजी महाराज श्रादि सत महापुरुषों के सम्पर्क में आते रहे और उनकी सेवा का लाम लेते रहते थे। इस स्वर्ण सुयोग को पाँकर आपकी संगीत रुचि श्रीर भी श्रधिक विकसित हो गई। पूच्य श्री के प्रवचनों से श्चापके हृदय पर गहरा प्रभाव पडा जिससे श्रापके जीवन ने एक नया मोड लिया, जो छत में भोग से त्याग-मार्ग की श्रोर श्रमसर हवे ।

भागके जीवन के १० वे वर्ष में एक व्यक्ति दशमा हुई। विसके निवारवार्व पढे २ वाल्टर विशे का दशकार किया गया पर रोग मिटने के बजान बहुता ही गया। बजावत भी है— भाजे बहुता ही गया स्पों २ वहां की?

चाजिए साम समेवा पंतु भोर परम्काली बन गये। चांत में स्थापने चांत्रावीमुनि की तरह मन ही मन दह स्फल्प कर क्षिया कि चोंह में नीरिंग हो बाद में तो पूच्य की विभावनदानी महाराज क सानित्य में प्रकाश सारख कहें। इस सम्बन्ध के बोड़े हो दिनों याद सापन्नी क्याय हुए। की जैसे क्ष्मूत हो गई चीर आप स्तरस्य पूर्व निर्देग हो गये।

धानकी इस स्वस्था से परिवार में हुएँ का प्रस्तार न रहा। वह धारते सम्म महरा के इह निरुप्त के मक्ट किया तह सारा परिवार डिक्टॉक्समू हो गया। इससी व्यवसा उससर भी रोग से बीच सरीर, इस तर कामके परावी धारते देवा करने परी की करने वाले में बीच करने परी की असर माने में भीर मानिक हो में प्रताप करने परी की माने समाने में भीर मानिक हो में प्रताप करने सही में भीर मानिक हो में प्रताप करने सही में भीर मानिक समाने में भीर की पर से से बीच पर से मी मानिक इसका रेव सा देवा में मानिक इसका रेव सा अपने साहर के बाहर हो में मानिक इसका से सा अपने साहर के बाहर हो हो के बान में भाग वालों की वीच सिक सालन हो । तिरोपना यह भी कि दीचा-सहस्त में हात्य करते वाले तरार के बार महरा की की बीच सिक्त सालन हो ।

चादमलजी मुणीत श्रजमेर, उम्मेदमलजी लोडा श्रजमेर, तथा नथमल नी गोलेछा (भूतपूर्व दीनान जयपुर )।

कित्रुलभूषण मुनि श्री सुजानमलजी म० वहुकुटम्बी श्रीर सम्पत्तिशाली थे। श्रत मर्व साधारण के लिए उनका दीचित होना एक श्राण्चर्य जनक घटना थी श्राप स्वभाव से बड़े भद्र श्रीर भावुक थे सेवा का गुण भी श्राप में श्रनु उम था। श्रवस्था विशेष श्रीर श्राजात कुल में जन्म लेकर भी श्राप दूसरे सतों के कार्य को पूरा करने में इमेशा तत्पर रहते थे। श्राप प्रतिवर्ष पर्यू पण-पर्थ में श्रप्टाह्मिका नप करते थे। श्रमण वनकर योग साधना में पूर्ण रूप से तत्पर श्रीर तल्लीन वन गये।

काव्यतिर्माण की प्रतिभा श्रीर रूचि प्रापमें श्रारभ से ही थी, जो किजीवन में दर्लभ वस्तु मानी जाती है। जैसे कि —

> नरत्य दुर्लभ लोके, विद्या नत्र सुदुर्लभा। कवित्व दुर्लभ तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा॥

दीचा प्रह्मा के पश्चान् प्रतिदिन शास्त्रवाचन श्रीर नव-पद्म निर्माण श्रापके जीवन का ध्येय वन गया। यही कारमा है कि श्रापके रचे हुए लगभग चारसों पद्मों का एक श्रच्छा सप्रह श्राज उपलब्ध है। इसके श्रांतिरिक्त चौवीसी, बीसी कवित्त श्रीर श्रन्य कितने ही फुटकर रचनाए श्रापके भावुक हृदय श्रीर कांच्य निर्माण कला की परिचायिका है।

श्रापकी पद्मावली सगीतज्ञों के लिए बहुत ही उपयोगी श्रीर काम की वस्तु है। यह श्राध्यात्मिकता से परिपूर्ण श्रीर जीवन को उन्नत बनाने म सहायक है। काव्य की भाषा सस्कृत प्रधान मुत्तवानी है। आप बहुत सुन्दर और सरम है। चारने कपने नयों में प्राव सम्माहतीये समी मानों का विजय किया है तवा बारमा का परन की चौर होवाने वाले मानों से भी सावधान चौर सचेत हिया है। चोर के प्रतिक पद्म मानास्वत्र चौर सेवान सुप्तर का चातुम संदिश्य कर पद्म है। चोर मानुर भागों और सरस प्रानों से चौर मानुर माने के प्रतिक सुप्तर का चातुम संदिश्य है। वो संस्तर में से हो हो से स्वतर है। चोर सेवान में ने प्रति है के करों में से हो हो हो की संस्तर में से चोर मानुर माने वा वा सेवान में मान्दर भी सोवान में मान्दर भी सोवान के प्रति का स्वतर के साम की बरहु जिल्लाकों में मान्दर भी सोवान किया प्रति का स्वतर का मान्दर माने किया प्रतिक स्वतर का मानों का मानो

ऐसी बाबरना में एक्ट प्रवाह ठंवा पड़ बाता है, उत्साह बमंग फीके पड़ बात है, एवं कार्य शिंक पीनी पड़ बाती है। उस्स परियात या इसते बच में विवेद के साथ सासुता के क्टीडे पय पर मास्य होचर शार्ती से कुली का साल करना पर्य गुरु सुरोम से बन बीलन को परिचाल के किये सुर्रामत बना बेना, कोई साथा-रख सामार की बना नहीं है।

विक्रम संवत् १८६८ के प्रस्तुत हुक्ता में १० वर्षे पर्यस्त निर्मेश्व सबस पत्नते हुवे १९-व्यम्य पारा से द्रपित-गुगुसुमों को शीवकता प्रवात करते हुवे काय बक्तुर में ही स्वर्गवासी बने ।

सं १६४८ से मानार्व भी विजयनन्त्रती महाराज सक्त्रस्य

जयपुर नगर में विराजमान हो गये तो छाप भी उनकी सेवा में रह कर प्रमोद के साय सेवा सुश्रूपा का लाभ लेते रहे। इससे पहिले छापने गुरुवर्य की सेवा में जोधपुर, नागोर, पीपाइ, श्रजमेर छादि चुत्रों में वर्षावास किये थे।

श्राचार्य श्री विनयचन्द्रजी महाराज जय जयपुर में स्थिर-त्रास विराजमान थे उस समय यहा पर एक'श्रावकों की भजनमण्डली थी, जो नित्य सायकाल घटां भजन बोला करते थे, जिनमें प्रमुख श्रावक केसरीमताजी मूसल व उनके सुपुत्र भॅवरलालजी मुसल, रतनताल नी दफतरी, मिसरीमलजी छाजेड, कपृरचन्दजी वाठीया, मगनमलजी कोठारी आदि सगीत के विशेष रसिक थें। कवि श्री सुजानमलजी म० नई नई चालों में नचे २ स्तवन बनाकर भजन मएडला को दिया करते थे। कइ भजन मगनमलजी कोठारी के साथ भी वनाये हुवे पाये जाते हैं जहा श्रन्त में "मगन सुजान" ऐस मिलता हैं। सगीत में एक बहुत बड़ा आकर्पण होता हैं मनुष्य तो क्या ? पशु य पत्ती भी श्राकर्पित हो जाते हैं। भगनान के गुणानुवाद परते भक्त भक्तिरस में तन्मय होकर भगवान के गुण प्राम करते हुवे भक्त, भक्त नहीं रहता. किन्तु भजनीयस्वरुप वनजाता है।

लाल भवन जयपुर पारवेनाथ जयति २०१६

लच्मीचन्द्र मुनि



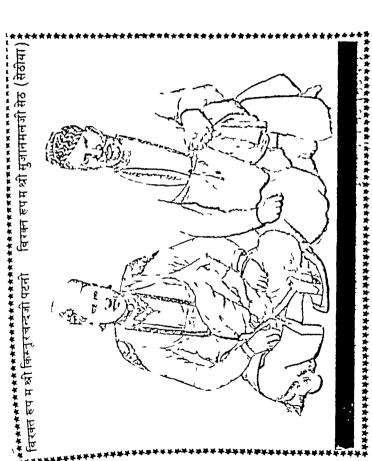

## प्रकाशकीय

सञ्चान-यद-समन-वाटिका श्वर्गीय द्विष्टलमुप्स सनि श्री स्रजनसङ्ग्री सहस्रात्र हारा राचित पर्ची का संबह है । सम्प्रा द्वान प्रचारक सरवल की धोर से इसका प्रकारन

करते हर श्रांत हुए हा रहा है । पद्मी की पायक्कीपि सरामय १४ वर्ष पूर्व ही तैयबार करवाजी गई वी जिसमें से जिलेन्द्र

गया स्तरनावजी माम से सं॰ २००० में चांरमस्त्री इरस-कर की कोठारी पीपाइ वार्कों की बोर से प्रकाशित होशुकी

है। तथा चौदीसी व बोसी को भी चढ़ग से जी जिनेन्त्र सर्वन समन माद्य के नाम से प्रकारीज किया जा रहा है। जिसके प्रकारण में इस्य सहायतः मोहनकावजी बमरायमस्त्री सेठ से प्राप्त हुई

हैं। भी मोद्रनकाल बी सेठ ससार एक में मुनिभी के आई थे। पाठक इतको सब सम्राभक्तासे पठन पठन कर सकेते । प्रचारान का कार्य सं० २०१६ के जासीज से चारतू कर दिख

गण था । परन्तु कई बचार की बाइयानों के बाने से प्रच्यान की गवि बीमी रही । पुस्तब में गुढ़का का समय कहा रखते हुए सी

को महादिशंदर गई है जिसका हुनि पत्र सक्ता से जिला या रहा है। पुस्तक की पास्तुकीपि कराने में जी इस्त्रमोपसङी सर नी चांत्मकती करवादट ( भृतपूर्व प्रवानान्वपट की दीन एस विधासय भोपासम्म ) भी सुनिन्द्र कुमारवी वीन भावि का सह

योग प्राप्त हुन्ना है। प्रूफ मशोधन मश्री प्रमाशचन्द्र जी मोधर। स्थादिका सहयोग प्राप्त हुन्ना है।

पुस्तक के प्रकाशन में श्रीमान पूनमचन्द्रजी हरीश्चन्द्रजी वहर जयपुर निवासी द्वारा द्रन्य सहायता प्राप्त हुई है। छाप एक उदार मना सहृद्य मज्जन हैं। गत वर्ष जून ४६ में मुनि श्री र्श्र चन्द्रजी म० की दीचा प्रसंग पर भी श्रापकी छोर से ही जगभग ४००) रुपया न्यय हुआ था।

श्चन्त में जिन २ महानुभावों का प्रत्यत्त श्रथवा श्रप्रत्यत्त ह्रप में सहयोग प्राप्त हुवा है, मण्डल सबका श्राभार प्रगट करते हुए धन्यवाद देता है '

जिनवाणी कार्यालय जयपुर ११६०

मत्री की छोरमे---भवरलाल बोथरा व्यवस्थापक जिनवागी

#### मुशान-पद सुमन पाटिका सामान्याणिका

# धनुकमणिका

१ चहुरपीस जिल ग्रामी रे सुगया २ ममुबी ऋपम जिलेखर जन परमेखर व्यास हो

ीर मस रास्त्र में होरी चाची

नेमीनाच भी सुप्रीत प्यारी खुव सामी दे

शासन वित भी बीर नमेठ मिठ मण्या प्रक्रे सम

पीस बरों दिन बानक्ष्यरी पारस जिन बनमें बाबतरी १३

भी गोवस स्वामी का शस

प्रन्ट संक्या

1-10

₹**•**--१२

17-11

18

ब्रह्म श्रेक्या

11

43

24

भागा रे

| 4  | भतुरनीम जिन बन्दी रे भविष्ठ                  |           |
|----|----------------------------------------------|-----------|
| ¥  | महाने महाला सागेजी महाने प्यास सागेजी        | -         |
| r  | सत्पुरुवं को शरको सम्ब                       | ¥         |
| •  | भी सवकार अपो भाई                             | <b></b> 4 |
| •  | चाति नम् भी चादि जिनम्दा                     | •         |
| 5  | रश्चममु पह ब्बानम में वस मन बच शरान शरामा रे | •         |
| 4  | सुविधि जिन सुध थति दो दातार                  |           |
| f. | दर मन घरम जिन को प्यान                       | 4         |
| ** | इ चुनाव जिनराज काज रक में कुम शरया गड़ी      |           |
|    | सो गढ़ी दे                                   |           |

| 9 ره | पद्यम प्रभु पद पकज मे, मन मधुकर स्रान लुभाना | रे          | १४    |
|------|----------------------------------------------|-------------|-------|
| १८   | तू ही तू ही प्रभु मेरा मन माही विसयो         | <b>۲۷</b> – | १६    |
| 39   | शाति जिनेश्वर मोक् तारो                      | १६-         | १७    |
| २०   | नेम राजुल बारइ मास्यो                        | १=-         | २०    |
| १८   | सिख नेम पिया पे जाना                         |             | २१    |
| २२   | श्रहो मन मोहन नेम पिया                       |             | २२    |
| ₹₹   | श्री जिन ध्यान प्रधान मगन मन                 | २३–         | ર્ષ્ટ |
| २४   | जिनन्द थारो श्रासरो इम लीनो                  | ₽8−         | २४    |
| २४   | सेवो श्री पारस जिनचन्द                       | -Xc         | २६    |
| २६   | श्री वामानन्द दयाल लाल, मोय तारोगे रिछपाल    |             | २६    |
| ၁ဖ   | वामा नन्दन भज मतिमान                         |             | २७    |
| २८   | मेरे प्रभु पार्खनाथ घट श्रायो                | ≎დ_         | र⊏    |
| ३६   | मेरे प्रभु पार्श्वनाथ, दूसरो न कोई           |             | 25    |
| ३०   | में तो स्रायो प्रभु तुम तीर                  | <b>マ</b> エー | ३०    |
| ३१   | दीनानाथ विरुद्ध कह्लायो, याते शरण घीर प्रभु  |             |       |
|      | श्रायो                                       | ₹8.         | ₹०    |
| ३२   | महात्रीर भरोसो थारो, करुणा कर पार उतारो      | ₹०—         | 3?    |
| ३३   | बन्दु नित विरहमान जिन बीस                    | ₹१-         | ३२    |
| ३४   | श्चहो जिनराज रख लाज तू म्हारी                | ३२-         | ३३    |
| ३४   | प्रमु विन कौन सुने श्वव मेरी                 |             | 43    |
| ३६   | जिनन्द तोय विसरू न एक ही सास                 |             | રજ    |
| ३७   | श्रीजी म्हाका वेडा लगा दीज्यो पार            | ३४-         |       |
| ३≒   | <b>ब</b> ग्गी वग्गी का सब कोई सीरी           |             | ₹X    |

### ( x ) इपा निधि द्वक कृपा कीजे ४० मन् स्रुखिने चरत हमारी

४१ व्यानन्य वागरंगस जिल्लास गुरु गाउमे ४२ व्यस्त सूर्योंने केंब्र न की ज

सगुरु की महिमा करणी न बार्र Y\$ ४४ सवगर परश सदा जमकारी

vr पत्र वितय सहाराज भाज दिल है भारतारी जी ४६ पत बारा बरान की बलिहारी

४० भी सीमाथम्ब महाराज गृनि की महिमा कहियन आवेरे ४४ मदाराज को राज भरासा मारी भी वास्त्रजन्द **इ**सपारी

४८ मह सावादी सत्युरुवी मनबक्ष तारवानी चाँचरेकिक विभाग

४६ वर्धन विवास मोराकां समाविवास राव चवस्यो

नैना रे

सोका रे

आव मह बीवा

४१ सङ्गुरु क समस्ते वैसा स्यू पाको परम सक्त

भैतन तुतन धन में कहा कुरको कोई मयो दे

३३ विदानन्त्र सुक्ता भयो रे स्वीत क्षरा बनम

सत बुके भरम का सीता जना राल बरम किस

VC--VL

¥Ł.

20

14

3.

15

73

VΕ

YY

Y)

Y2~Y6

V1-V+

**₹९-४**०

Ro-81

×

| <b>x</b> 8 | श्रवधू ऐसा यज्ञ रचाश्रो, तासे पार भवोदधि       |               |
|------------|------------------------------------------------|---------------|
|            | पाओं रे                                        | <u> ሂ</u> ∘–ሂ |
| <b>k</b> X | समक ऐसा नर भव नाय गमाना, या से स्वगं           |               |
|            | मोत्त पद पाना                                  | ¥የ–አ፣         |
| ¥ <b>६</b> | सुगण जन मुग्ध संगत नहिं जाना, ताते चात्रक      |               |
|            | होय श्रज्ञाना                                  | ¥3-¥8         |
| <b>ম</b> ত | भैया मोकू ऐसे देव सुहावे, अवरन को चित          |               |
|            | <b>चाह्</b> चे                                 | <b>አ</b> ጸ–አአ |
| ¥۳         | श्राशा नदी है श्रिति गहना, ताते पार उतरियों रं |               |
| ĸε         | समय वृथा मत खोय सियाना, प्रभु भजवे का मिल      | Γ             |
|            | गया टाना                                       | ४६            |
| Ęo         | क्या इस जग विच मोहब्बत लाना, एक दिन            |               |
|            | छोड़ श्रकेला जाना                              | ዾቒ            |
| ६१         | तें भौरा श्रातम नहीं चीन्हीं                   | አው-ጽፎ         |
| ६२         | मन रे तू सुधमति स्नान सयान                     | ×۶            |
| ६३         | श्चनुभव तुम सम मित्र न कोय                     | <b>ፈ</b> দ–ሂይ |
| ६४         | श्चनुभव लगन लगी गुए रग                         | <b>\$</b> &   |
| ξ¥         | न्न <sub>नुभव</sub> तेरी ऋद्धि कही न परे       | <i>₹</i> 6-60 |
| ६६         | निशि का तज भोजन भाई                            | ६०–६१         |
| દ્દહ       | जग बिच कीन सखाई तेरी                           | ६१-६२         |
| `<br>ξ=    | समम नर श्रात्म हित श्रनुप्रास                  | ६२            |
| ų-<br>ĘŁ   | 🔍 🚤 🖂 गाए नगर बसान, ज्य होने कल्यार            | र ६२-६४       |
| વર<br>હ    | <del>वान वाग की वहार</del>                     | ६४–६६         |
|            |                                                |               |

| ωţ         | समम् नर पङ्जीव व्यन कराना                  | \$\$~\$=      |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| œ₹         | पर्म बिन सब ही झम निष्मम                   | <b>5=-5£</b>  |
| υĘ         | स्रोप मत बुधवन व्यवसर बाद                  | <b>\$1-40</b> |
| ٩ų         | विदानम्ब बद्धा बरे विषयन मीज               | •१            |
| ψž         | मि <b>जाजी</b> सव कर सन सग <del>हर</del>   | ७१~७२         |
| u Ę        | भाकी सब को भर सब देखी                      | ****          |
| 44         | किया विभ होने कूट करमन्त्रे                | **            |
| 45         | गान्छ। सत्त रहे गर्न दिवाना                | -             |
| υį         | इमति इर शैन्यो राज घटकी                    | wx            |
| 5          | भभी बाने बाई धनादि नींद अस दुक बोदों हो    | सही +६        |
| 51         | चेतन त् इस्रवे इस्रवे चन्न                 | 44            |
| <b>5</b> 2 | चरे मन <b>च्यंस</b> ता दब बीर              | ₩5            |
| 51         | बिया मत ६२ मिडान बदानी हा                  | •             |
| c.A        | तुष्पा जिल्हामी मोहे सज्ञानी क्यें करता है |               |
|            | <b>बेईमा</b> नी                            | 41-50         |
| CΧ         | सुख रे संयक्ता पर्म क्याना                 | 51            |
| <b>=</b> § | बस्युक्त के स्वयन                          | 52-53         |
| =,         | पर में भरिबन बसव धनेरे                     | <b>-</b> ¥    |
| 듁          | बग सराव निष सिम्ब कारा                     | EN-EX         |

न्य. सान रेसान त्मेरी कदी को सोसी सवियां सव गुख रवियां पू भार दिये जिल क्षण सीख सुद्ध सैखा

5

( \* )

| દર          | कायरता तज सुण सुर ज्ञानी                       | 58-80                  |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------|
| €3          | दुखदाई है कुविसन सातू ही मत सेवो प्राणी        | € <i>3−</i> 9 <i>3</i> |
| 83          | जग जन चिलया जाय जीव तू, नहीं सोचे का           | <sub>,</sub><br>श      |
|             | भूल पड़ी                                       | ६३–६४                  |
| 23          | ्तुच्छ जिन्दगानी जान प्रभु ध्यानिह्ये निश्चल ध | ारना ६४-६६             |
| ६६          | नातुर तैन श्रन्तर घट निं चीन्हों               | <i>६</i> ६– <u>६</u> ७ |
| હહ          | िाटानन्ट कठेयन छोड़े काल                       | ६७–६≒                  |
| ₽3          | सुगुण नर चलिये धरम की बाट                      | 33                     |
| 33          | मनवा मत ललनावे रे                              | १००                    |
| १००         | भोला क्यो भरमायो रे                            | १००-१०१                |
| १०१         | जिया पर घर गमन न कीजिये                        | १०१–१०२                |
| १०२         | जनम गवायो रे भाया, तेरे घट विना ज्ञान न ह      | गया १०२                |
| १०३         | तू नहीं समज्यों रे भोला, ये नर भव रतन अमे      | गेला १०३               |
| १०४         | भाई हो रही होली, सत वसत की वहार में            | १०३–१०४                |
| १०५         | गुरुदेव को दरश लगे मिसरी                       | १०४                    |
| १८६         | जलपृ सीख सुए मोरी, रे ऐसी खेलो होरी            | १०५                    |
| १०७         | मतगुरु सीख हिये धरो                            | १०४-१०७                |
| १०८         | भमम नर समता सार वयान                           | १८७                    |
| 30 <b>9</b> | सुगण नर साभलो, काटो करम की फानी रे             | ३०१–⊐०१                |
| ११०         | वा दिन की करलो तदबीर                           | १०६–११०                |
| १११         | सुगणा मानवी रे कर तू धरम तणी पहिचान            | ११०-१११                |
| ११२         | मत हारे यो नर भव नीको                          | १११-११२                |
| ११३         | मना तु मक्करा मकर मिजाजी                       | ११२–११३                |
|             |                                                |                        |

\*

| १४ भरेम         | न भवरारे वाड़ी क्वान शुक्षाव जोए      | <b>११३</b>                         |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| १४ द्वक क       | रम दिस भी सोल देखा स्वारणी सह है।     | सना ११४                            |
| १६ चन्दर        | प्रम्मक इरना चेतन                     | 118-114                            |
| १० क्यु इ       | प्या वश हुस्य रहयो रे                 | 775-177                            |
| रम जीवन         |                                       | ₹₹-₹₹₩                             |
|                 | के बीच आब सुक्रत तैने कहा किया        | ??=                                |
| २ <b>पद्</b> रे | मत क्षोवे त् वीस सरभव सिक्या भर्मे    | <del>}</del> -                     |
| सर (            | ोच                                    | 994                                |
| १२१ जग          | । सहु सुपना सम भानों रे               | 116-50                             |
| १२२ स्रोह       | । दुक् वस्म ट्दिस दा                  | १२०                                |
| १२३ वर्र        | गेनी बस जिस बावे रे बबानी             | ***                                |
|                 | देन को बर रास्तों रे मत् विरवा मास्तो | १२१-१२र                            |
|                 | अन धर्मे <b>क</b> रो चित स्थाई        | १२२-१२३                            |
| १२६ महा         | रो धो महारो कर सव हारे सब्बाद को      |                                    |
|                 | <b>ग</b> ररे                          | <b>₹</b> 2 <b>३</b> – <b>१</b> 3,¥ |
|                 | र मजन करो मनि भाने घरी                | <b>१२६</b>                         |
|                 | र पाप की चला चन्नाचर                  | ₹ <b>२</b> •                       |
| १२६ ऐसे         | साधुसवीरं ऐसंसाधुमवी                  | **=                                |
|                 | गुरु महिमा                            | ??E-?3                             |
| १३१ भी          | समनाम जिनन्द अपो तम सन तइ सेवा        | 14141                              |

121-121

144-142

सुगुरु दिनद दूर (ग उमेंग दूर

परहरिये रे

भारत निन्दा करिये प्राची पर निन्दा

| γзγ | सुघ मन टहरात्रो, भावना द्वाटण मात्रो |                  |
|-----|--------------------------------------|------------------|
|     | भाव सु                               | १३ <b>५-</b> १३६ |
| १३४ | ज्ञान का वीड़ा                       | १३६–१४०          |
| १३६ | जिनन्द तोरे वचना ऊपर धारी            | 480-685          |
| १३७ | ज्ञानादि रत्नत्रय स्तवन              | १४१-१४२          |
| १६= | समकित शुद्ध धरो मतिवान               | १४२-१४३          |
| 389 | मन लन्व सुगुरु शुद्व श्राचार         | १५३-१४५          |
| १४० | दान प्रस्था                          | १४५–१४६          |
| १४१ | शील वडी ससार धरे सी दत्त क्टावेर     | १४६-१४७          |
| १४२ | मो ऋषि भावेरे, तप वरजे अपना तन कृ    |                  |
|     | तावे रे                              | १४७–१४=          |
| १४३ | जीव रे तू शुद्ध भाव मन ऋान           | १४५-१४६          |
| १४४ | श्रावक क्रिय                         | १४०-१५२          |
| 8/7 | चेतन चहुर कपाया उपशम कीजिये जी       | १४२-५३           |
| १४६ | चतुर छे तो तज दे तू क्रीथ की चाल     | १५३              |
| १४७ | मत कर मान गुमान, ज्ञान लख            | १५४              |
| り二  | समभ देखो, माया मत सेश्रो मतिवान      | የጳሄ–ሂሂ           |
| 888 | लोभ पाप को मूल, तजदे प्राणी          | १५४              |
| 370 | किसी सग विरवा न वोले भाई             | የሂዩ              |
| १५१ | श्रवधू मोह जग माहि भमाता             | 8x0-82=          |
| १४२ | श्रोता को उपदेश                      | १५६              |
| १४३ | सुरण हो मतिमान, श्रवसान चूके मती     | १६०–१६२          |



# शुद्धि पत्र

|   |            |    |          |      | •         |      |           |             |
|---|------------|----|----------|------|-----------|------|-----------|-------------|
| À | स          |    | पक्ति    |      | श्रशुद्ध  |      | शुद्ध     |             |
|   |            | स  |          |      |           |      |           |             |
|   | ?          | १  | ११       |      | श्ररह     |      | श्रर      |             |
|   | ર          | २  | =        |      | शाति      |      | शाति      | शाति        |
|   | 3          | રૂ | ३        |      | वद्न      |      | घटत       |             |
|   | Ę          | Ę  | ₹        |      | राम       |      | राय       |             |
|   | 3          | १२ | ¥        |      | जनम       |      | जन        |             |
| 1 | १०         | १२ | Ę        |      | मुख       |      | सुख       |             |
| 1 | (°         | १३ | Ę        |      | इन्द्रभुइ |      | इन्द्रभुः | इ पे        |
| 9 | ११         | १३ | <b>ર</b> |      | ऋखे       |      | श्राणे    |             |
| • | ११         | १३ | २६       |      | श्रद्भुद  |      | श्रद्भुत  | r           |
| 1 | १३         | १४ | २        |      | में       |      | में       |             |
|   | ઠક         | १६ | १४       |      | सापा बध   | ाया  | साया व    | <b>धाया</b> |
| 1 | १६         | 39 | १२       |      | द्ध       |      | द्ग्ध     |             |
| , | ξ=         | २० | <b>o</b> |      | सहुकारा   |      | सहकार     | ſ           |
| • | ₹ <b>5</b> | २० | १२       |      | भया       |      | मया       |             |
| 1 | ₹          | 20 | १३       |      | सैन       |      | सैज       |             |
| į | १६         | २० | 3        |      | जब        |      | जग        |             |
| Ş | 3          | २० | १८       | मधुर | उन्चारा   | मधुर | सुरगीत    | उच्चारा     |
|   |            |    |          |      |           |      |           |             |

|                           | ( चा )                       |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>२० ६</b>               | रक दस्त                      |
| ₹• ₹• ११                  | सुकरे सुनेहकरे               |
| २ १∙ १६                   | विनयक्त विनयक्त्वी           |
| ९४ २४ ३                   | भावो मह्यो                   |
| २३ २४ ४                   | बप्टादिक बप्टांदरा           |
| २४ २४ ६                   | वारे बोरे                    |
| २६ २४ ४                   | मम मन                        |
| २६ २४ ६                   | जगदान्य दगदा <del>ना</del> य |
| ° € € €                   | बामानम्ब बामानम्बन           |
| <sup>इ</sup> द २ <b>३</b> | साचो प्रेम सांचो देव         |
| २८ ३० ४                   | समक्ति भाषो समक्ति रस भाषो   |
| देश देश १२                | क्षे करो                     |
| ₹ <b>१</b> ६              | <b>भ्रत्य भ</b> ्रम          |
| fo so to                  | मोद मोदी                     |
| १८ ४१ व्यविम              | काराइने कराइने               |
| <b>₹ ४१</b> १             | च्छरच चमारच                  |
| धर धरे ११                 | किस्रोस कियोस                |
| ४२ ४४ ६                   | चारित्रभारी चारित्र भाचारी   |
| प्रद ४४ १६                | समन सम्बन                    |
| ક્ષ્ય ક્ષ્ર ⊏             | <b>पर</b> प <b>र</b>         |
| <b>₹</b> ● <b>Χ</b> Σ ₹   | भवव् सवव्                    |
| <b>X1 X8 R</b>            | <b>पर</b> पर                 |
| at ax a                   | वरकी वरूपी                   |

| ५१         | ¥¥         | Ę        | वहित रहित               |
|------------|------------|----------|-------------------------|
| ४२         | ሂሂ         | ø        | जनु जन                  |
| አጸ         | ধ্হ        | 8        | पेछाण पे <del>छरण</del> |
| ४४         | ٠,         | 8        | वाने ताग्रे             |
| <b>4</b> 8 | <b>५</b> ६ | श्रंतिम  | श्रवधाना श्रवधाना       |
| XX         | ধ্ৰ        | 3        | पयं ? पयंपे             |
| ሂሂ         | ሂ¤         | १        | सयोशरण समोसरण           |
| L          |            | 3        | बहुत बहुतु              |
| ४६         | ሄ٤         | ¥        | पचेद्विय पचेन्द्रिय     |
| ४६         | ሂ٤         | 5        | जिनपह जिनपद             |
| ४६         | ६०         | 8        | होगर होकर               |
| ४६         | ξo         | ૭        | छाड धन छाड गये धन       |
| ٧Ę         | ६२         | ર        | घरो घारो                |
| ξo         | ६४         | श्रितिम  | भय भव                   |
| ६०         | ६६         | २        | जस्म जास्म              |
| ६०         | ६६         | 3        | दया दयो                 |
| ६०         | ६६         | १४       | सिखाई सखाई              |
| ६०         | ६६         | १६       | भयंकर भग कर             |
| ६१         | ६६         | <b>३</b> | श्रवधाई श्रवधाई         |
| ६१         | ६७         | १४       | कैसो कैसे               |
| ६२         | ६=         | २        | श्रनुप्राय श्रनुप्रास   |
| ६४         | ૭૦         | <b>y</b> | छिनकाव छिटनाव           |
| Ęĸ         | ဖ၀         | १३       | चादरेडा के किर डाके     |

|                       | ( 🕏 )                          |
|-----------------------|--------------------------------|
| ξ≠ <b>ω</b> ₹ - ₹     | बग्रकरि बग्रकरि                |
| \$0 wt to             | वचना वैभाना                    |
| Go wt te              | बद्धस बद्धत                    |
| ge we g               | पोपी पोसी                      |
| 94. wa 1              | ৰান ৰাব                        |
| भी अप्रेट             | षितस्थोम्या <b>विन सो</b> ऽ अर |
| we sw fw              | <b>काम</b> ने काम ते           |
| us ax sk              | नेसृ सृ                        |
| क्षप्त क्षण ६६        | चक्रने चसेन                    |
| <b>७६</b> ६० १४       | घर घर                          |
| ७० दरे ६              | सास भाक                        |
| 🕶 ८१ १२               | सत बास्ता सतवाब                |
| <b>भ</b> द दर ♦       | तांनी वामी                     |
| <b>थ्यः ह्यः र</b> मा | इटारो डुमरी                    |
| <b>भद</b> हरे प्र     | पद गह                          |
| यक मध्ये स            | बल्प्रपामी बल्प्रधामा पानी     |
| <b>मर म</b> ¶ प       | फाडसिका पडलिपात                |
| दर द <b>ी</b> ४       | यगाना संगाना                   |
| यर यह १६              | माका मामिका                    |
| दर वर्ष १६            | नीज नीच                        |
| द <b>३ द१ भन्ति</b> म | पूज्य शिष्य पूज्य विसय शिष्य   |
| C2 50 (               | निचसुद्ध स्व निव्र सुद्ध रूप   |

| <b>드</b> ሂ | 44        | 8        | वह्ना           | वहन                |
|------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|
| <b>=</b> ¥ | 55        | १६       | लब्बे           | लुब्बे             |
| <b>5</b> X | <b>55</b> | श्रन्तिम | ''सुजारण'' मन   | । सुजाए कहें मन    |
| د5         | 63        | ११       | कलक             | कलक                |
| <b>5</b> 5 | १३        | ৩        | नेंेेेेेें गि   | नेणा २             |
| 55         | 83        | 3        | मचि             | मची                |
| ೯೬         | દર        | १४       | श्रवघाई         | श्रवघाई            |
| ಽ೬         | ६२        | 38       | धीरा तजे        | धीरा न तजे         |
| <b>ૄ</b> ૦ | ६२        | 5        | ह्वन            | ह्रेन              |
| 03         | ६२        | २८       | शुद्धात मलिय    | शुद्धातम लिव       |
| 63         | ध्२       | ३२       | <b>द्यिता</b> ई | दृढताई             |
| १3         | દરૂ       | ११       | निज्रया         | निज्रया            |
| દર         | દરૂ       | २१       | वहोश            | वेहोश              |
| ६२         | દરૂ       | ঙ        | नहीं तो         | नहीं तर तो         |
| દર         | દરૂ       | 5        | मृढ विसवास      | मूढ धुरे विसवास    |
| ٤٥         | દરૂ       | १४       | वेगुने          | <u> वेगुन्हे</u>   |
| દર         | દરૂ       | 3٤       | मार             | मारे               |
| દરૂ        | દરૂ       | 8        | गवा             | गया                |
| દરૂ        | દ૪        | Ę        | सुता            | सूता               |
| £X         | દષ્ટ      | •        | लिपाते          | निपाते             |
| ٤X         | ٤¥        | 8        | पारावार ननीं    | जिनका पारावार नहीं |
| ЕX         | ደሂ        | ሂ        | साइन            | ताङ्न              |
|            |           |          |                 |                    |

|                         | ( z )                                     |                      |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 44 AX 1                 | र दिन्स                                   | <b>ट</b> म           |
| uş ak :                 | र मु                                      | 9                    |
| LE LE I                 | . न¶रम                                    | न कर करम             |
| 44 42 70                | • दिसा                                    | ष्या                 |
| EF 20 (1                | रसारी                                     | रसाम                 |
| 1= 10 1                 | ≀ पइयो                                    | पट्यो                |
| <b>₹</b> 5 <b>£</b> 9 • | मार्ड                                     | भारत                 |
| fz fa 11                | १ वर्षे                                   | ৰাজ                  |
| f2 f4 4;                | ३ स <b>व देश</b> हे फर्क                  | सठ दे चासे चलस       |
| FE EA S                 |                                           | मात                  |
| ₹2 fa £2                | . शने                                     | \$ PE                |
| EE EF 1                 | ? स <b>मनी धन कव</b> न                    | संपाती बन कंदन       |
| LL LE 71                | र ≉मेइन                                   | भीवा                 |
| W #2 42                 |                                           | षाढ                  |
| ** ** \$1               | ≀ प्राटे                                  | 42.5.                |
| * * * * *               | १ पूर्वेचत                                | चंदन मान मारी पविश्व |
| <b>१०२११</b> =          | <b>र मु</b> वा                            | <u>सु</u> च          |
|                         |                                           |                      |
| 1917                    |                                           | वेरे                 |
| 1212 1<br>1212 1        | ∤ नखों मेश                                |                      |
| 1919 1<br>1919 1        | ४ नवीं नेश<br>१ दीको                      | वेरे                 |
| 1919 1<br>1919 1        | र नखीं मेश<br>र शिक्षो<br>तिम स्वर्ग-पदरी | तेरे<br>नेप्पों मैस  |

(ए) नो

| १०४         | १०४ | २        | तो       | ते          |
|-------------|-----|----------|----------|-------------|
| १०४         | १०४ | ३        | विसरी    | विसरी       |
| १०४         | १०७ | Ę        | सुमणा    | सुगर्णा     |
| १०६         | १०७ | 5        | जीवरा    | जियरा       |
| १०७         | १०७ | Ę        | जिय जोय  | जिय रा जोय  |
| १०७         | १०८ | 8        | "अमल     | श्चनल       |
| १०५         | 308 | ¥        | समभई     | समक         |
| १०८         | ३०१ | श्रम्तिम | ज्योद्दी | जो ही       |
| ११•         | १११ | 3        | श्रवधान  | श्रवधान     |
| ११०         | १११ | १८       | नर ढ     | नर मृद      |
| ११२         | ११३ | १४       | घेर      | घेर         |
| ११४         | ११६ | <b>v</b> | सममयो    | सममो        |
| ११४         | ११६ | ११       | समकित    | शुद्ध समकित |
| ११७         | ११८ | १४       | यह       | एह्         |
| ११६         | १२१ | २        | जानोरे   | जानो        |
| <b>ب</b> دې | १२१ | श्रविभ   | चूको     | चूके        |
| १२०         | १२२ | 8        | यूडा     | बूढा        |
| १२०         | १२२ | £        | जाता     | जात         |
| १२२         | १२४ | 8        | गछ       | गल          |
| १२३         | १२४ | १३       | सुगणनर   | सुगणनरा     |
| १२४         | १२६ | १=       | ऐमी      | ऐसी         |
|             | १२६ | v        | लग्गो    | लागो        |
| १२५         | १२६ | E        | सठार     | मठार        |
|             |     |          |          |             |

| ( | दे | ) |
|---|----|---|
| ( |    | ) |

| १२४ १२६ चन्तिम      | मेठ्यो        | भेड़बी            |
|---------------------|---------------|-------------------|
| १२० १२८ १४          | बर            | क्र               |
| १२0 १२ <b>८ १</b> = | नोड़          | वीहे              |
| श्रद स्थि १३        | ध्वरि         | म्पोरी            |
| १३० १३१ २           | मेवा          | मेवा              |
| १६९ १३० 🔹           | विज्ञासक      | वैस्थानर          |
| 127 127 2           | इसक साते हैं  | इसाइस काते हैं रे |
| १६२ १६२ १३          | सव            | सम्ब              |
| 138 138 R           | विद्वी मस     | पिट्टी संस        |
| 118 111 FR          | विसारिवे      | विस.स्वे          |
| 13× 13× =           | पाचहुनी       | पानमी             |
| 13× 13× 1           | पारा          | षारो              |
| 134 138 1           | वादन          | वादना             |
| 6\$0 638 SF         | व्यमिक्टर     | चमिन्दर           |
| \$\$E \$\$\$ \$#    | मद            | <b>यत</b>         |
| the the 11          | मिलाओं रै     | मि <b>स</b> त्या  |
| 185 550 a           | वर्ष          | भएमें             |
| 184 SEF 8           | मन सक         | मन सब             |
| १४६ १४१ =           | वसपाद रे      | <b>भगुपाह</b>     |
| १४१ १४४ १           | मम्द्रौ∙      | <del>τεί</del> ∙  |
| 121 188 12          | ग्रदिस        | राषि              |
| the the r           | व दप स् भुक्त | टे तपत सुभुद्धाटि |

|                    | ( স্থৌ )          |
|--------------------|-------------------|
| १४३ १४६ ७          | कोच्यो कोप्यो     |
| १४४ १४६ १२         | "सुजाग कहे" सुजाग |
| १४४ १४६ १२         | पर पर भव          |
| १४६ १४० ११         | वीड़े तोड़े       |
| १४७ १८१ १          | <sup>ट</sup> दो   |
| १४६ १४२ ४          | छोढ छोड़          |
| १६१ १४३ ४          | सयरा सखरा         |
| ३ ४४१ ६३१          | तिर्घेट्घ तिर्घटच |
| , ६३ १४ <b>४ ३</b> | हारिजी हारीजी     |
| १६३ १४४ ४          | धर्न धर्म         |
| rea १४४ <b>६</b>   | मारी मारी जी      |
| ६६८ ६४६ ६          | सुगग सुभग         |
| ≀ह8 <b>१४</b> ६    | मनोरना मनोरमा     |
| १६६ १४६ १          | उमेंगायो उमगायी   |
| १६६ १४६ १०         | उत्तरी उतरी       |
| १६० १४६ =          | कर घरी करी घर     |
| १७० १४६ ४          | नपार नपर          |
| १७० १४६ =          | ला ना             |
| १७० १४६ १४         | भपत भूपत          |
| १७० १४६ १=         | क्कु असूठ         |
| १५१ १४७ =          | लोका लोक          |
| ८० १४७ र           | चित्र चित्त       |

|               | ( भौ )                      |
|---------------|-----------------------------|
| the sixt feet | वैटाय वैद्यव                |
| tut the te    | सेवनि सेवन                  |
| १७४ १३७ २     | समावा समावा १               |
| रेक्ट रेड्ड = | थे है                       |
| int is =      | डामा <b>डा</b> मा           |
| ing the si    | संबोगह सम्बीगह              |
| int the if    | पूरी पं <del>चित्र</del> ×  |
| for the f     | भवद्व भवद्व                 |
| jan jiro iš   | वेमायमिरी वेमारमिरी         |
| \$412 \$712 B | विकारकी विकारको             |
| that the f    | पडी कोख भडी को कोख          |
| Lat Six 5     | विस धारे बागो विस धारे सामी |
| रेक्ट रेस्ट र | कियाच विद्यान               |
| रेक्ट १३८८ १३ | भ्यू भू                     |
| विकासिक १६    | teitt tann                  |
| tro the f     | पदा पद                      |
| the late of   | चवतो चढतो                   |
| tet the e     | लान साम                     |
| रेक रहरे १    | नियक निका                   |
| रिक्स १६६ २   | मग मार्ग                    |
| f5            | हावे बहावे                  |
| ir ien ii     | पग क्टे क्टेपग              |
|               |                             |

# ( 청 )

| 950 | १६४ | १४ | प्रभावादि | प्रभवादि |
|-----|-----|----|-----------|----------|
| १६६ | १६४ | २  | नियल      | निलय     |
| १३१ | १६४ | Ę  | परम्यो    | परएयो    |
| १८१ | १६४ | १= | सरध       | माध      |
| १८१ | १६४ | २२ | ज्योत     | ज्योतृ   |

नोट'—पुस्तक में काना, मात्रा, हस्व, दीर्घ, अनुस्वार छपने से अथवा प्रुफ संशोधन में रह गया हो तो सुझ पाठक उन्हें ठीक करके पहे।
—वी मवरलाल वीयरा

ę

#### कौकीसी स्तदन

पाछ-"सिद्ध पक पद बन्दों रे मंत्रिस सिद्ध पक पद बन्दों।"

बतुरबीस जिन गांची रै सुगखा, बतुरबीस जिन गांची शंबांकपी॥ नाम कर्जा थी मिशदिन तेड्मी. सुक्त-छत प्रकटांचा ॥ रै सुगसा

चतु ।(११) च्याम चाहित सभव कमिनस्थत सुमति सुमत बरताची। च्या सुपारस चन्द्र गर्मे के, चरता कमस चित्र काची॥ रे स्टारता

चतुः ।।रा। द्वांचित्र रीत्रज्ञ वेद्यस्, ग्राह्मपुरूप विसक्ष धानस्य धर्मे प्याची । राधिनाव मासिव परवाचा सरका रूप सनाधी ॥ रै द्वारका

चतुः ॥श। इन्द्र भरह् मल्ली, दुनिसुप्रतः नीम जिन शीश नमाभी। रिष्ट मेप्रि पार्श्व महावीर जी शासन रंग वजामा॥ रे सुराखा

चनुत्र ।।।२१। चनन्त्र भीशेसी, पर्वतान किन सह ग्रह्मस्पर शिर मास्त्रो । स्तामन के में साह माहुकी कको त्रिभेद कर्याची ॥ रे सुराध्य भी किन सेवा सच मन सारो, मो हुन दिएए बमानो ।

बार बार वा मिळन तुदेखी मर धन केरी दाया ॥ रे सुगता

कोपानुर तम तपत बुन्धान शांति-सूचा बरमाची ! बात-शीब-तप भाग मात पड़ बार संबोदिय पान्या ॥ रे सुगन्या

चतु∙ ॥मा

मगनानन्द-'सुजान' तिहारो, शरण गृह्यो घर चात्रो । शित्र वर कमला, श्रविचल मपत, महर क्री वगमाश्री ॥ रे सुगुणा चतु० ॥ज्ञा

# २ चौदीमी स्तवन

चाल—जिला जी, देखी थारा हेरा री ।

प्रभुजी ऋपभ जिनेश्वर, जग-परमेश्वर, ध्यावा हो सुखकारी जिनराज श्रजित, संभव, श्रभिनन्दन रा, गुण गावा हो, द्याल ॥१॥ प्रभुजी सुमति सुमत, मतिसागर, ज्ञान उजागर हो, सुख० जिन०। पद्म, सुपारम, गुणमणि, गुणरत्नाकर हो, दयान ॥२॥ प्रमुजी चढ, सुविधि, शीतल, शिश श्रानन मोहे हो, सुख० जिन०। श्री श्रेयास, वासुपृष्य मन मोहे हो, द्याल ॥३॥ प्रभुजी विमल, श्रनन्त, धर्म, शांति धरताई हो, सुख० जिन०। कुन्य, श्ररह, मल्लि, मुनिसुत्रत, शिव पाई हो, दयाल ॥४॥ प्रभुजी नमी जिनन्द, श्रिरिष्ट नेमि बदामि हो, सुखकारी जिन०। श्री पारम, महावीरजी शासन स्वामी हो, द्याल ॥४॥ प्रमुजी तीन भुवन में रूप, श्रनुपम पाया हो, सुखकारी जिनराज। इन्द्र, नरेन्द्र वृन्द्र पद-सेव उमाया हो, दयाल ॥६॥ प्रभुजी चतुरवीस तीर्थे कर, जगपतिराया हो, सुखकारी जिनराज। भव-भव 'मगन-सुजाएा' शरण तव श्राया हो, द्याल ॥७॥

( 1 )

## **पौ**रीसी स्तरन

राग-साधावरी
चतुरवीस किन वन्तो रे अविका ! चतुरवीस किन वन्तो ।
मगु-वेदन यार निकला रे सविका ! चतुरवीस किन वन्तो ॥
मगु-वेदन यार निकला रे सविका ! चतुरवीस किन वन्तो ॥ देर ॥
चतुर्य सक्रित संस्थ स्थितन्त्रन सुमति शरण सुक्षक्रवो ।
यम सुरासस चला मगु के चरण नने सुर हन्ते ॥११॥ रे सविक सुविधि रीतिस, मेर्यास चतुर्यस्थी करो सब हुन्य फलो ।
विसक्ष सनन्त पर्मेनाव रागिनजी रो मास क्रियां सानन्त्र ॥१॥

कुन्तु, चरह् सन्त्री, सुनिद्धत्रतः नसी वित तेव विनन्ते। रिष्ट मेमि पारस, महावीरवी, शासन-माथ नमन्ते।॥३॥ रे सवि॰ बीवीसी जितवर जयकरी, प्रश्चम् पर करविन्ते। 'स्वत्राय' शिकसुस्त्रशास्त्र मसुनो, निशादिन जाप जराने।॥॥३॥ रे स॰

#### भौबीसी स्तवन

वास-राष्ट्रम भन्ने विराजे की बोटी भी करानाथ कुरी में । व्याने व्याका कानेकी, न्याने प्यारा कानेकी।

ये बहुत्वीस जिनसब पयी, जगवानम्य जाने जी ॥ सांक्यी ॥ श्रुपम स्रक्रित संभव किसिनम्बन, सुमित सुमत दो देव । पर्या सुपारस, बन्द्र मुसुकी, कर्स सुरंगी सेव ॥ १ ॥ ब्याने सुनिधि, शीतल, श्रेयाम, वासुपूज्य, निजगुगा नन्निधि दाता। निमल, श्रमन्त, धर्मनाथ शातिजी, वरंताई सुन्यसाता ॥२॥ म्हाने० कुन्यू श्ररह, मल्ली, सुनिसुन्नतजी, मोच पदारथ पाया। निमय, नेमि, पार्ट्न, महानीरजी, शामननाथ सुहाया ॥३॥ म्हाने० गणधर गण महु सत शिरोमणि, वर्तमान जिनस्या। चग्ण 'सुजाण' नमें निशिधासर, हरख २ गुण गाया ॥॥॥ म्हाने०

ų

# श्रथ पच परमेप्टी स्तवन

चाल-गाल की-"रगमहला की कू ची लाव"

सत्तुक्रवा को शरणो काल, श्रवमोचन तारक रिख्रपाल ॥ टेर ॥ श्रविहन्त, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय, सर्व मन्त रत्नों की माल ॥१॥ केवल वरनाणी परमातम, श्रारहन्तादिक दीन दयाल ॥२॥ सत० सिद्ध मक्त गुण, कारज सिद्धा, जन्म मरण दुख दीना टाल ॥३॥ श्री आचारज गणधर नायक, उपाध्याय पाठक सुविशाल ॥४॥ सत० श्रमणा श्रमणी, श्रमणोपामक, टढ समहिष्ट नयन निहाल॥४॥सत० पच परमेष्ठी मत्र श्रमोलक, जपते तन मन होय खुशाल ॥६॥सत० श्रातमरामी जगदानन्द के, चरण सुजाण"नमें रग लाल॥॥॥सत० ( K )

#### भी नवपद महिमा

बाहा—नवपद मनकबड गुस्तो, मरक निवारण नाम । स्रसि साक साम स् प्रकट सुन्न स्वमितम ॥

पास-शावयो की-"इकीकत सुन मन्द के साता इकीकत सुन मन्द क सहरा। भागे की बागे गई अब होड मेरा पाना।

भी नवकर क्यों माई रे जी नवकर क्या माइ। यच गरमेज्ये नाम मंत्र यह सब मुख्याह। भी०वाओंकडी॥ सार प्राप्त मगतिक माला विश्व को खबनाह।

संक्रम-बृहस्य वाहित-पूरस्य बीज मिस्र बाई ॥१॥ भी नवकार बाहद पूरव ना मार शिरोमिय बागम बरसाई ॥ नव-निवान सम नवपद ध्यानी कमी न रहे कोई ॥२॥ बीनपकार

नव-तिवान सम नवपद ध्यानी कमी न रहे कोई ॥२॥ बोनपका व्यवस्था वर्षो प्राधिक व्यातन्त्रपद्धा शुत्र विव सुमराई । निरंवय स् नवकार वर्षका, एकटे प्रमुखाई ॥३॥ की स्वरूप

निरचम स् नवज्ञार वर्षता, मच्छे प्रसुताई गशा भी मन्दरार कता युग्न मादि साह पारमें प्रमु कमत मान हाई।

नवमार सुनाय कियो वरकीहर पश्मावई पाई।।४। मी नवस्थर तेख वम्मा जोगी सुन मूक्यो, शिव कु वर मंत्र सहाई।

परको न जार जोगी ने नेरधी साथन पेरसी सिवगाई ।।६। बी० श्री पत्र कुम्ड इर कर तथ चीनी फनक परक साई । राज ऋदि, सुम्बन्धेयत सीका, नवपद मनदाई ,।६। सी सहस्तर

करह सेठ नर किन्त्र सुनिये अवकार टेक ठाई। सकत पाठ श्रम संठ सिकामा वसु सुन कपन्यो बाई ॥०५ बी राम महावल लुन्य वितोरे, माण्म मरवाई ।
नवनार प्रभावे, देर दुस्त टिलयो जिन एत यश छाई ॥=॥ भी०
फुष्ण भुजगम घट में घाल्यो, श्रीमित फे ताई ।
नतकार सुमर कर नेरपो घट मं, पुष्पमाल पाई ॥६॥ श्री नतकार॰
गूली चोर लग्व सेंट मत्र पद, दीनो यतलाई ।
तागु नागु न जानू, यचन प्रीत घर, देर थयो ध्याई ॥२०॥ धी०
"सुजाण्" महिमा मत्र तणी कहु, पारातार नाई ।
पूच्य विनयचन्द्जी परमादे, यतकिचित् गाई ॥११॥ श्री नवकार०

## ७ राग—वरवो

श्रादि नमु श्री श्रादि जिनदा, फाटो भन दुःस फंदा ॥
नाभिराय मोरादेवी के नदा, ऋपभदेय जिन चदा ॥१॥ श्रा०
विनता नगरी में श्रवतिरया, कुल इत्त्वाक दिनदा ।
धनुप पाच से के ची काया, कंचन वरण दिपदा ॥२॥ श्रा०
चौरासी लाग्व पूरव थित श्रायु, वृपभ लझन सुखमंदा ।
श्रादि धर्म दातार तीर्थंकर, केवल नाण धरंदा ॥३॥ श्रा०
प्रथम मुर्गात मेली निज जननी, भरतादिक फरजदा ।
श्राद्यो सु दरी वे पुत्री तारी, तारवा सह कुल वृ दा ॥४॥ श्रा०
भव दुख विपत विडारण कारण, श्रादमवावा को सुजस युणंदा ।
'सुजाण' प्रभु पद सेवन करता, वरते परम श्रानदा ॥४॥ श्रा०

वाल-तन का दनिक भरोसा भाई। किस पर करद गुमाना रे।

पद्य प्रमु पर न्यामन में, दन मन बन्द स्थान व्याना है।
हो स्थाना, स्थाना है। पद्य- ॥ व्यंत्रमी ॥
मान दर्शन नारित्र नीर्यंत्रम सुद्धारस सहस्य स्काना है। शश पद्यशीवर तात प्रतीमा राति है, संगातात जिन न्याना है।
सार बोर्स्सी में सरवारिया, संदूषन पर काल बानार है। १॥ पद्यशीस साम्य पूर्व नित तन्त्री हाई से नतुष देह ममाना है।
रस्त बर्ख सोहे मान मोहे, महिला में क्सामान है। १॥ पद्यसूत्री सम्मा कर मूटी माना, सूत्र्य ब्ला मंत्रमा है। १॥ पद्यप्रमुख में साम्य कर नद्यभासित्र पह नित कराते। । १॥ पद्यप्रमुख प्रोत गानु कर नद्यभासित्र पह नित कराते। । १॥ पद्यप्रमुख प्रोत गानु कर नद्यप्रमुख प्रता गानु कर नद्य-

8

'सुबान'शिव फलदावकनायक,वावक वहां जिलवर व्याना रे ॥५७५६।०

रहा—धनाभी

प्रिषिधि किन प्रथम गति हो स्वार, प्रायमित हो स्वार । समाहिकाल प्र क्ष्मित पेँसी है, इसको दर करमार । प्र ॥१॥ प्रमीव एवं एसी रामाई शह द्वार कुछ स्वित्वार । कार्क्सी मारी में बनमें वरस्य मंत्रसावार ॥ प्र• ॥२॥ होय लाग पूरव थिन पार्ट, योन यमण सुपकार । सी धनुष ननमान मनोगम, लड़न गर र उसर ॥ सुर ॥ शा मत्त धरम सेयन परवे थी, श्रयमर पात्री सार । भग में भग परे या दूरमत, जमें न माची नार ॥ सुरु ॥४॥ इनकु घेर हेर श्रातम गुण, श्रष्ट ।तम श्रयिकार । 'सुजाण दुरमन दूर परण कु, पुष्परन श्राधार ॥ सुरु ।धा

## १०

### राग—र्ने द्वारा

धर मन धरम निन को ध्यान ॥ टेर ॥
धरम जिन पर सेरो मन वच, सुध ममिन्ति पष्टिचान ॥ धर०॥१॥
सुत्रनारे जननी जायो, भानु नृप कुल भान ।
रत्नपुरी र्रालयायन जनमे, गुण मिण मिंधु ममान ॥ धर०॥२॥
धनुप प्नालीम उर्ध्व खनुपम काया कचनवान ।
दम लाख उत्मर यिन नाकी, वज्जलहन भगनान ॥ धर०॥३॥
खानमगुण पर्याय खोलख, जोन जनन बुध खान ।
मन दन ब्रह्म खिक्चन ब्रन कर, पचाश्रन पच्चान ॥ धर०॥१॥
इ द्विय वशकर निपय निरागे, जोग चपल थिर ठान ।
या विध ध्यान 'सुजान' लगे तो, निश्चय हो कल्यान ॥ धर०॥४॥

( 1 )

₹ ₹ राग-प०

बाब-बाब श्रेष्ठ खबीखे भवरा पर घर गमन न की ने रे।

कु बुनाय जिनसम्ब काञ रस्त्र में दुम सरख गद्दी सो गद्दी रे ॥टेस। भीर ठोर सम सुख न सारो तुम पर प्रीत ठाई। सो ठाई। रे 🖽 💵 सुर राय भी देवी संदम पाप निकंदम हो हम ही है। गक्रपर क्रमम क्षियो कगदीव्यर कन्य परण हित्र प्राप्त क्षी रेज्ड अस सहस पित्राता बरस वयी यिव बरा इच्चल विस्तात मही है। दर्ज मान पैंडीन घनुप तन पिन्ह धडा पह रेख सही है ।हुई ॥३॥ में भवि हर करट को हुनो, क ने मुद्र नोस सकु म सही रे। तुम नो विस्तृ विचारी कोनो हो इस काब सरे सन ही र ११५ ०।।४।। चनकर चरवा गुस्नाम शिव्यों ने पाठक पुर क्षरी व्यव क्षी है। साहित सकस मित्रों प्रभु हुम सी 'सुबाश भारत सफस मई है।।

#### **१**२

चाल-जिल गह साहे सोतियन भी सहस ।

कीर प्रमुशरख मैं होरी कायो ॥ कीर्∗॥ देर ॥ सिकारब सत नाव निरंदन त्रिससावै रायी बाया।। बीर ।।१।। श्वतित इन सगर के माहि, सुत्रस सुरंगो हानी। ह शाहिक जनम महीच्याव आये. गारक्यो मंगल गानो ॥ बीर० ।।२॥ सात हाथ तन उर्थ श्रम्पम, यहोत्तर वर्ष श्रायु पायो ।
गनक परमा तन सु टर मोहै. हिर लेखन मन भागो ॥ थीर० ॥३॥
भय दु न श्रमण महा भय भीनो, तुम पद जीव दिवायो ।
शास्त्रामत की सब कम रार्थ, तृ प्रभु विभुवन रायो ॥ योर० ॥४॥
शास्त्रनाथ सहाय कर मेरी, मैं तुम टरम उमायो ।
उम्ण नाण'सुजाण'चरण गुण,हो शिव सुच फ्ल पाणो ॥बीर०॥४॥

# १३

# श्री गातम स्वामी का रास

दोहा- वीर नम् शामन धर्गी, ताम चर्गा चित लाय । श्री गोतम गुण गायस्, तन मन ध्यान लगाय ॥

# द्यः सुनद्गी

चाल—सेवो पास शर्मेश्वरो मन शुद्धे ।

मगध सुदेश गुन्नर प्राम जाणो, तात वसुसुति मा मही अध्याणो।
तनी कृत्ति जात गोतम विख्यात, श्री इन्द्रसुद्द प्रणम प्रभात ॥१॥
सकल वेद विष्या म पारगाभी, तेहने पढित नमें सीसनामी।
पकरा गोतम यहा होम रचात ॥ श्री०॥२॥
तिहा प्रभू वीर विचरत स्राया, भिव जना देख वहु हुपे पाया।
सुरेन्द्रादि समयसरण महात ॥ श्री०॥३।

**१**४९ पृथ्वी माता।

देवता विमान रवार्ष्य स्थापे गोठम मन देवा स्थित ही पोमावे । देखों ने यह सोवा समर सात ॥ मी । शा धड़ हुर होत्र समबसरए पैठा इन्हाड़ स्थापे समरप सैठा।

धक्र तक देव सूद विकास वार्त । की ॥धा। एतते देव दुरुपी औद वाल जाने धं इन्द्रवासियां कीन गाने । काव ही बाद कर बाई इटार्ट ॥ की ॥६।

सान राजाक्क वर्ष गोतम शास्त्रा पांच से दिश्य सह तंग शास्त्रा । दिश्य विकासकी सम्द्राल वहाते ॥ मी । १७॥ सिंद्रासन रता जिल्हास एको समीसरस क्या लाजारेड क्राते ।

मातु सैन देके पोतम दुवातं।। भी ।।हा। महाराज में क्यू दिका हम्यू होते केम जिसला समीसरया सोहे। क्रम तम बासमा हरिका करत हाथे।। भी ।।हा।

समोसरस्य सोपान जाग पहिया सुर तर समा सोहे चित्र मंदिका। गांतम प्रमू पेक कारचर्चे पात ॥ भी० ॥१०॥ मदन क्रमानत प्रमू रूप भागे इन्द्र क्रिय साव रक्षा दर्भों मागे। क्यों अवस्तु रंग रूप व्यवतं ॥ भी ॥११॥

ल्ह्या न विष्णु न महेरा माया पतो कोई होय जिन देव रामा। गोतम हसे नाम बोहे जगतलं॥ श्री ॥१२॥

प्रक्रंत संबेद तो पद्कार दौनों,गोतम त्यरित्य संग वरण्यः क्षेती। व्यक्तिमुचि व्यक्ति सङ्ग सम्बद्धाः में ॥१३॥ प्रमा त्रिपद गोतम ने द्वाणाम, त्रामतं वदने पूरव रवाता ।

गोतम स्वामी तम्मो जन जम छान ॥ भी० ॥१४॥ सुन्दराकार सप्त इस्त देह हीपे, जारो सुर नरा तरणा रूप जीपे। प्रश्न पृद्ध शान रा कीप भरात ॥ श्रीव ॥१४॥ चउनाण चउदे पूर्व धार धीरा, लिध भटार गष्टन गुण गभीरा। छट्ट तव गातम प्रिणि वित्तडात ॥ भी० ॥१६॥ देव श्रमण वाधन गोतम पयात, जनते वीर पहुँना मोस थान। बीर निर्पाण गोतम सुणात ॥ श्री० । १७। गोतम मोह बल विलापान फीधा, है प्रभू ! मो भए। दगा देम दीधा । स्याताम इए विरिया दूर फमात । श्री० ॥१८॥ वे तो वीनराग तु मोह परिया, मोह छाडी केवल हो निचरिया। घणा जीव तारी सिद्धा में समात । शी० ॥१६॥ घोर तप घोर ब्रहा सत वाचा, सुख सागर श्रध्यात्म रग राचा। गोतम नामे ऋष सिद्ध बृद्धि थात ॥ श्री० ॥२०॥ उगणीमें माठ सन कार्तिक मास, सचीप से कीनो श्री गातम राम। 'सुनाग्' ये पुज्य सुपमाय गात ॥ श्री० ॥ १॥

## १४

चाल- मनपा नाहीं विचारी रे, यारी म्हारी करता ऊमर बीती सारी रे। नेमी नाय जी सू प्रीत प्यारी खूब लागो रे। खूब लागी ३ रे। साहिब साबरा से प्रीत प्यारी खूब लागी रे॥ आकड़ी॥ जान जबर सम्क तोरण प्राया, पीउ वैरागी रे। एक पेख रथ फेर चल्या, मेरी द्या न जागी रे॥नेमी०॥१॥ सब भव केरी भीत पुरातन वह अनुरामी रै। वे कोरी पिखा में नहीं क्रोंक का ममता स्थानी रै।लेमी वरा। सकम मही केवल कही जोत में जोत समानी रै। 'शुनाक सांची मीत करी राहुण गुज रामी रै।लेमीशाशा

#### ₹¥

बास — बाज मगरना में हुयें बचाई ममोसरण की रोमा रवाई।
योष वृत्तें दिन बाई/बचारी पारस जिम जनमें बाबतारी। तोष ।।देर०
बावचीन कुस कीरतामरी, बामा सुत्त जामी तबकररी।
वीरत दिनम्ब जिनम्ब जुहारी, मंगळ गावत ब्रापम हुमारी। तोषणारा।
सज्ञ यास सकत सुरू नारी दिल्ल मिल काई राज हुमारी।
गावे बजाने वाल जगाने रिम्लिम आचत जैम विकारी। शोष ।।ए।।
सार्व प्राप्त स्टेंग्य पार्य जिस जनमी पद नामत निहारी।
में सिक्स प्रमुक्ते मचराने कमारा के पत्त वी हारि न्यारी। तोष ।।ह।।
हु दुमि नाइ गानन गर्बोरच चप्तका विकारत रहन रिहारी।
जिस जस जोर बया पन वरसार बद्दा सु बहुं बाकी साज्ञव बहारी।

धर-घर र ग वपाता मारी, केळा सुक्षान्तृ' करे कमकारी । प्रमु प्रस्तका प्रमुख संसारी पर्वज्य मोल जितन्त्र हमारीप्रापक।।शा

चाल-पणपट घाट बाट रग भीनो, श्रत्र मासु रहो। न जाय वालाजो।

सामग्रपित श्री वीर नमत नित, सफल फने मन श्रामारे॥मासग्र०॥ सिद्वारथ नृप कुल में कीनों, प्रगट दिनन्द प्रवासारे। चित्रय कु ड नगर के माहो, सुख सपत का वासारे ॥मासण्।।१॥ चेत्र शुक्ल तेरस की रननी वरत्या मगल खामारे। त्रिगला उर स्रायतिया प्रभूती, पूरण ब्रह्म सर्वाभारे ॥मामण्णार॥ छपन कुमारी श्राय सुचिकर्म करने, महप केल रचासारे। तान मान वाजित्र ताल सू , गावत अभु जम वासारे ॥मासण्०॥३॥ इन्द्रादिक जनमोछ्य श्राये, सुमेरू गिर सुविलासारे। जै जै कार भयो त्रिभुवन में, कलसाद्दीप करासारे ॥सासण्याशा पच द्रव्य पुष्पन की षृष्टि कर खुस भगत खुलासारे। श्रान ठान जननी ३र उपर, सर गये स्वर्ग निवासारे ।।सासग्रा०। श्रा सिखिया त्रावे कलस वधावे, मोतीयन चोक पुरासारे। सापा बधाया बटत विवि । पर, मगल तूर तमामारे ।।सासराजाहा। देवे टान सिद्धारय राजा, ज्यू जलधर वरसासारे। धन कचन मिए गइन्द श्रश्वरथ,पाटम्बर पतरासारे ॥सासग्र०।७॥ वर्धमान जिन जाप जप्या सू, विघ्न रहे नहीं मासारे। निश दिन निज सेवा मे राखो, 'सुजाए' ये श्वरदासारे ॥सासग्र०॥॥

भाग-- चन का वनिक मरोसा माही किस पर करत गुमानारे।

पद्म मनुषद् पंद्म में मन मनुद्रस्थान हुमान्यरे। हो हुमानाहरे।पद्मशाहर॥

गुण सकरह तथे रस माना सिंह र संदर क्षिपदानारे ।वचानारे। सदर कमक कुमकाना तरकृष्ण ये निदा दिन बहबानारे।वचा १०॥ शदर बुद्धम हो मील दिकाना इनका मोक न वाना रे।वचा १३। ऐसे पदम कमक प्रमु पदका हासे प्रीव क्षाना रे।वचानाराशा स्वाम क्षित्र कम्पूम महिना क्यान क्षत्र करा कोशानारेका विन पद क्षाना क्षत्र न श सपक करा कोशानारेका मध्यान व्याप

•-

्राक्र∼ दिवसिक्र पास्ति है रे भाग रे नसादिया ।

त् ही तृ ही प्रम् मेरा मन मांहा दक्षिणे।

भन माहि बसिबो, दिक माहि तसिबो।। तू ही ।।टेरा। बठत बैठत सोवत बागत

माम विद्वारों कर किन फिसनो ॥ त्ही ॥१॥

नाम विद्वाराच्याच्याच्यासम्।। तृहा ॥१। पुन सम दृशो वैदासकीसे

केनक स्वान कका गुण रसियो ॥ तूडी ॥२॥ स्वान रिक्ट दी मन्ति मन स्

तुम पर सेवत पत्रक मसियो ॥ त्री ॥शा

पदम कमल सम गुण मरुर द रम, मेरो मन मधु पीत्रण विसयो ॥ तू ही०॥४॥ सुविधि नाथ जिन सुध बुध बगसो, 'सुजाण' तुम गुण प्रेम हुलसियो ॥तू ही०॥४॥

## 38

चाल-श्राज नगरवा में हरप वधाई समोसरण की शोभा रचाई। शान्ती निनेश्वर मोकू तारो, हूँ सेवक छू साहिब थारो ॥आकड़ी॥ शान्ती २ सुख द्दोत जपत मुख, शान्ती नाम श्रानन्द श्रपारो । समता रूप शान्ती सुख वगमो, तो होवे हमचो सुरफारोक्ष ॥ शान्ती०॥१॥ जगडाधार कृपानिध स्वामी, ससार भव दुःख भ्रमण करारो । तासे ऋति उद्वेग भयो चित, लागत मोय कदक सम खारो। शान्तीशारा। दान न दत सील न रतं, तप तप्त नहीं भाव उदारो। दरसण ग्यान चरण गुण सेवन, मैन कियो कुछ मूढ गिवारो ॥ शान्ती०॥३॥ क्रोधानल मोय दध करतु है, अजगर मान लग्यो मुक्त लारो। माया जातरू लोभ उरग इस, या दुखरू प्रभु दूर निवारो ॥ शान्ती०॥५॥ श्च गना चग न गुण गण काहू, कला न को कमला भड़ारो। तो पिए। करे कदर्थ न मेरी, ऐसो मान मया कर टारो ॥ शान्तीशाशा

विकास कर क्याबत है जाता, सुन्द वक्तक्त को लाई विकारो । बाय ही ते दपसान्त होत है। को करे तुम बिन पट उत्रियारी n माली का है। मात, तात विसवर गुढ भक्ति मैं स करी किस दोस सवारो। माता बोचन वस कापना में 🧗 चपनी प्रमु हुन्द इन्त्रारो ॥ मान्त्री शास्त्र ।

सब विच भ्रामण करत मीय काबी महादमाप्य रतन श्रव धारी प्रमान कप निद्धा वस गढ दव कास करो पुरुषर बच्छारो ॥

मास्त्री वादना पोते कित नाकसी सम सक. मही पेश, पर नवगुना गारो । बरम न क्तन कक् तन बरिन, बासुस म्यात दियो पुनकारो 🗈

शास्त्री । कार या विष पातक पुर भएयो मैं कह न सक्क सभ फल से बनारो । चंतर यह बासी सिवससी, विरूप तसारों है बरुवा से स शास्त्री का है जा

वस सेन सक्ति बंगन पहल्यो सत्य 'समाय' विहासे। दार दार करवार सार कर. अब सिन्ध से कर वो स्वातो ग

रमन्त्री शार शा

# नेम राजुल वारामास्या

दोहा—तोरण से फिरिया प्रभू, राजुल व्यति फिछतान। जुगल श्रपेचा ले परी, द्वादस मास रचान ॥१॥

चाल-दरखतवा तोरी डार गीरी पूज श्राई रे।

नेम पिया सुन श्ररज मास निगमों किम वारा रे ॥ नेम० ॥२॥ श्राकड़ी ॥

चैत वसन्त फूली वनराई,
देत टहुका कोक्लि मंजरी खात सहुकारा रे।
उतर—लख यित धर्म खिली वनराई,
संवेग आम्र पिक जीव सिद्धन, गुण रटत अपारा रे।।नेम०।१॥
वैशल महत्त खसलान पोढ पित्र,
सुरिम कुसुम सज सेज सख्यामिल पला ढारा रे।
उ०—प्रगन्या (प्रज्ञा) महत्त भया खस खाने,

सुमन क्ष सैन सत पढ़ा खींचत सुमतादि नारा रे ।।नेम०।।२।। जेव्ठ श्रेष्ठ श्रम्बर पुष्फमाला,

> चन्द्र चद्रिका चनगा लेप हेली होद फव्वारा रे। व०--लज्या पट लख शान्ती सुमाता,

ज्ञान चन्द्र समा चन्दन धरम दुइ विरती सदारा रे। नेम०॥३॥

चाराह्म मास मत हाँव पियाही चाट भवन की प्रीत नवमें किम शींकपे दात रे। बक्नभव समासन कीना सहस्वत ने बह संसार चारार, विषय सुख विष सम सामा र ॥नेमशाशा

मानस्य तीम सम्ब मू मोहे सत्री हिंदोते हीचत कस्य चित्र चकसी वांस रे। व —सात्रम हित हास्पिकी हमारे, इन्ह्रं समान्य मोह हीते सुरुया, सब हम हस्य रे ।।नेम०॥१॥

साहव सम्ब बीज समूर पन केटकी छोरम झेट सिहिया परछे मळ पारा रे। ड०—बरस्क यन त्रिया सदन मोहान्छ इनकु द्वारक संज्ञाम में रमकाक इमारा रे।।नेमशाहा।

ब्रास्तिक मास गावन कवि मुन्दर करत पवन विब्रहास सिक्के सबी कवि भर स्थरा है। ४०—नेगम झान कवि कवा मुसाबित समहा कब्के तन्त्रीक सीत्र संतोप वक्का है।।नेस Indi

कारिक सास बाम सिकागस्य, शसि दुसी क्स बाद, सबुद करवाग रै। क0—निव शुख सब्ब सुख सबसी, नुसन तार सम शिवसमधी से कराग रे। स्टेमशासा मृगसिर सर इन्द्रियन रम मोगी, चित्र माली के बीच दपति रमे पामा जु सारा रें। उ०-श्रह घीरज जित इन्द्री सुखोचित, भोग रामत त्रिये, चीण होय जैसे श्रोस तिणारा रे ॥नेम०॥६॥

पोस खग्न पट प्रिय लगे प्यारी, नहीं छाड़े नर कोय, पड़े पिउ खत ही ठारा रे। उ०—तप तेजाग्नी संवर पट सुवुधी, ये हमक् सुसकार खीर जग दुख मडारा रे ॥नेम०॥१०॥

माघ मास शशि वक्र मृगात्ति, सिंह कटी जाघ गज राज सृढ पीन स्थान सोहे भारा रे। व०--श्रशुचि देह सू करे कुण, ऊपर चिमकत चाम भीतर भरिया मिंगारा रे। नेम०॥११॥

फागण फाग रमे पित पतनी, गुलाल रंग पिचकारण भीना मोतीयन हारा रें। उ०-सम्यक गृलाल में लाल रहा नित, श्रुत पिचकारन खेल रचा हम सुध मित लारा रे ॥नेम०॥१२॥

क्गागीसे ठावन शुभ वरसे, वैसाख शुक्त पत्त तीज, शहर श्रजमेर मजारा रे। च०—पूर्व विनय चन्द परसादे, 'म्रुजाण' कहे प्रभु श्राप तिरया श्रीर परकू तारा रे ॥नेम०॥१३॥ २१ 🖊

वाद---सभी पृतिना भरत कैसे बाता प्रतमह पे सहा है काता।

सब्धे नेम पिया पे बाना कोक्रम्मा एक क्याना । करि ससी ॥ नेम•। देर॥ प्रमुक्तवानान वनाई असी हो प्रमुर। फेर फिरतो शरम न चाई बी,किया बातक रोख रचाना ।त्यों न। १॥

परायत की करुया कीमी, मोक तेल बढी तस दीमी भी।

बदा बन्दना रोस प्रतमा ॥भो ॥२॥

रालका कित सो किस बांची से चेरी मात्र हमहारी सी। मोड क्यों जी दिया दुख झान्य । को । ३॥ तुम जिन क्रिपरा मो तकफे, शहक इस कमी कक्ष्में बी !

जिरहानस्य **वपर बुम्माना स्थो**।।।।।।। मोच चारा शक पि (चन्दी) बोडी सब भव की पीत सब तोही मी। मेदा मन तमसे किपटाना । को ०४॥

तम किया काम प्रमु पेसा कम सोग इंशाई बैसा भी। सब बाद पट्या सबदाना । को ॥६॥

सति संबम से शिव पाई पिड पहन्नी मोन्ह सियाई बी।

'सुत्राख' सुत्रस शुद्ध गाना (क्योलाला)

# राग द्रमरी

### चाल-गिरनारी की पता दीव्यो हगरिया।

श्रहो सन मोहन नेम पिया। तरसात कहा हो मोय जियारे। श्रहो०॥टेर॥

जान जबर मज कर तीरण पे, श्राय करके क्यों पीछा फिरिया।
पसुरन के सिर दीप देय कोड, रीप पुराणा दिखाय दियारे॥श्रव॥१॥
रिन तकमीर हीर मत वालो, ऐमा गुनाह मैं कहा किया।
लाजिम है तीय विपता गिरदाबी, जालम क्ठोर है श्राप हियारे॥
श्रव॥२॥

रूप रग चातुरता चित कीं, दुल्हा ने मेरी छीन लिया। चन्द्र चन्द्रिका चनशा विलेपशा सखी लागत ज्यू ततिया वतियारे॥ खना३॥

खान पान सुख रायन न निन्द्रा, तलफत ज्यू जल विन मिछ्रया। पीछा फिर आवी जद जारापू, दुख हराए विरूद साचा रिचया।।
अशाशा

सत महोबत दीचा ले राखी, मुक्ति गई उपसेण घिया।
'सुजाण' कहे दपित गुण कोहू, श्रलि इसुम का ज्यु रिसया रे॥
-श्रशास।

#### वाल-इमें झांट कित गयो नेम गिरनारी गये गये ।

कृषकपट वृक्ष (बहु हाई एवं समान्त स्वतानाम नाहर ।। मेरे आई समान्त की ।।।।। बिनामत करवी मन ब्हारबी हरणी श्रीह मिण्यत है। भीमुझ नरबी मोच मिसरपी, सन्त आई साहार रे।। मेरे आई

सत्य समो नहीं सैंब सगीनो सत्य साहित बग गत है। सत्त्व वर्में को बीज वजारको, सो किम गत्ने सहका है। मेरे माई सो ॥शी०॥हा। वेरो मेरो करत बनेरो कुन केरो कुन बात है। मनवाब केरो बेरो केरो दुनिया बीच बजात है। मेरे माईविसका

श्री।स्था**ः** श्री।स्था भोर चठ भगवत भजो नित सुद्धध श्री चर स्रात रे।
एकाम चित झान ध्यान में, धन्य वे लगन लगात रे॥
भेरे भाई धन्य०॥श्री०॥॥

धींग धर्गी तू मुकुट मगी सम, शरण सुनान निरात रे। बाह बेनी बानेसर बिह्नत, सुख सपत वरदात रे॥ मेरेशाश्रीशाधा

### २४

दोहा—दीनानाथ दयाल मोय, निज लख दास गुलाम । लख चोरासी भ्रमण, हर, राखो नाथ कलाम ॥

चाल-जिनन्द थारी नोकरी मैं करस्या।

जिनन्द थारो श्रासरो हम लीनोजी। कोई लीनो सुधारस पीनोजी। जिनन्द ॥ कोई भव भावट भय भीनो। जिनन्द थारो श्रासरो हम लीनोजी।। श्री चिन्तामिण सुण स्वामीजी, तू पूरण श्रन्तरजामी जी। भित्र श्रासानो विसरामी जी, मैं तो प्रण्मूनित सिरनामी।।जिञ।।१॥ मैं पुण्य उदय प्रभु पायोजी, जाणें म्हारे श्रागण सुर तरू छायोजी। सुख जिन गुण मगल गायो जी, कोई तन मन हर्ष सवायो॥ जिञ।।२॥

मैं पातक कीना भारी जी, सेव्या अनाचार अविचारी जी। अनरथ भाख्या महा दुखकारी जी, सो थे देख रहा अवतारी जी।।

( Rk ) मैं इड इपट खुस द्वावों को सूस के से दोप क्रणायों की।

फिल फिलताची लाही बासी त्री पैसी महत वर्म बमायो ॥वि ॥४॥ वेक्कावर में रंग राखी भी अधेष मान मापा सोम बाली भी। रागाविक सं भीका सावी श्री वाको भप्टाविकक स् नादी।। Fax el Le il क्रम अंजन त व्यविकारी की तमने सह सरम हमारी की। गीर क्षेत्रि गुरा मंदारी दी जार्ड बार २ विद्वारी ।विशाव।। त दिश्वन के सिर कामें की जगमग क्योति मही अस गारे जी। अव २ शको 'सकायां' की बाज की विकेत सपन्त करण सहाराज ।। विकास

#### RY

नाव-सुमरी चार मुला का नाम मेरी खब्जा तेरे हान। सेवो भी पारस जिल बन्द जिलसे पावे वित जानमा असेवो आहेरा।

धरव सेन क्रम दिसकर अगरपो, वासाबी को सन्द । श्रव कुछ विष्त निवारण कारण सेवे सुर तर इन्द्र असेवोशाशा भ्वाम स्वित होकर जिस पीवे अमू पदकव सकरन्द ।

विन ने तद्दमद मोदी वादे, भप्ट कर्म के फन्द । सेवोशासा मोइ माना महिए महमावी सुख संपत फरबन्द । इस शासन बाग्यों सूं निश दिम होत कर्म को वस्त्र ॥सेवानाश।

क्रीचटाच्य पाप

जो तुम पाया चाहत हो जी, सगन गुमिन फल रन्द ।
तो तप जप व्रत धर कर, करने राग द्वेव को मन्द्र ॥मेथो०॥४॥
व्यातम राम रमे रग भीना, मिली मरम मुख मद ।
रतन व्रय निज रूप खजाना, भरो विविध गुण पृन्द्र ॥मेशो०॥४॥
सुद्ध मम भाव विभो उर व्याणी, प्रणमो पास जिनन्द्र ।
सरण 'सुजाण' जाण जगनान्द, दूर करो दुम्ब हद ॥सेशो०॥६॥

### २६

चाल - हमें छाड़ कित गये नेम गिरनारी।

श्री वामानन्द दयाल लाल, मीय तारोगे रिछपाल ।

लाल मीय तारोगे रिछपाल ॥श्री०॥टेर॥

नारफ, तिर्यग जोन श्रनन्ती, वेदन सही श्रसराल ।

श्रुभाशुभ कर्म प्रयोग बहुविध, देव मनुज गत फाल ॥ला०॥१॥

या विध श्रमन चतुर गत केरीं, साले श्रन्तर साल ।

क्षिन मर छानो नहीं प्रभू तोसू, मेरो हाल ह्वाल ॥ला०॥२॥

यो मन मेरे हाथ न श्रावे, मृग जिउ मारे फाल ।

हान, ध्यान, सुकृत के टाने श्रे, विच बिच करत कुचाल ॥ला०॥३॥

हण कलि काल कराल जाल में, में भोरो-सो वाल ।

तुन विन कीन करे प्रभु मेरी मायत ज्यू प्रतिपाल ॥ला०॥४॥

महर नजर ते यो भवमागर, तिरत न लागे ताल ।

याने शरण 'सुजाण' लियो प्रभु, पूरो वाछित माल ॥ला०॥४॥

**<sup>%</sup> सुकृत के समय।** 

-( २• )

#### २७

चाम - चामं सेस करए न जाव, समे दिन गारी ससीना है।
पामा नम्दन भक्र मित्रान क्रिके माम मूं होड दहस्यन।
पे तीवां क करत सु मफत्रमियान हे बामानर सक्र मित्रान।
।।धांवही।।
धरपसेन कुत वर्षा जी पारस जनम बनारम सुवान।
नीव वरण मद इस धनापम चेरा इचकाक प्रचान।।वालाहै।।
धरिसंहन रेना पर एके चानुस मा बद्धर परमाछ।
इन्द्र चन्न बराईन दोना है सेवर निज पर च्यन।।वालाहै।।

हरू पेन्यू बराइस्ट शासा स्थाप ता वा पर करता (शासाहार) काल कानता सु भारते भारते रावते तुम कासमात । बारत कात प्राप्त हुम भारते हो शिव हुम बरहान (शासाहार) निर्मित हिम सक सञ्जू सीति सू टे. प्याप पारत नाम निर्मात । बरवो कर सुरु कोति सू टे. प्याप पारत नाम निर्मात । बरवो कर सुरु को स्थापनानत गुकारा (सा ।सा)।

#### २८

चाल—धुनम ते बाद् वारा, जिन मोद खिना रयाम इमारा रै।

मेरे मनु पार्श्वनाम घट भावों मन बंबित माध्ये पारो (मिंशहिरा) सुद्ध हुत बात खुन मच-भर के भावर बोप बमाबो (मेंशहा) तृ प्रमु बीन बच्चन बगत में त्रिमुबन पति सिर माध्ये। बमादिकात मटकन मोन साथों चरण बमाब विवटायो (मेंशहा)

38

# राग ललित

राग-ललित-चाल-जय गरोश ३ देवा

मेरे प्रभु पार्श्वनाथ, दूसरो न कोई ॥मे०॥श्राकडी॥ श्रश्य सेन तात, वामा सुत सोई ॥मे०॥शा केवल वरनाए जाके प्रगट मान होई। निरजन निर्विकार ध्यान, लग्यो एक श्रोई ॥मे०॥२॥ हरिहर श्रद्धा गऐशा, देख्या जग टोई। राग द्वेप वशीभूत, ममता नहीं खोई ॥मे०॥३। तारन श्रक्र तिरन विरुद्द, नामे टक जोई। सुजाएं सोचो प्रेम जाए, प्रीत माल पोई ॥मे०॥॥॥

३०

चाल—समरो चार भुजा का नाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ।

मै तो आयो प्रभु तुम तीर, मो पर महर करो महावीर ॥मै०॥टेर॥
भव दु ख वेदन छेदन भेदन, बहु विध सिह शरीर।
अब समकित आयो तासे, कटे करम दु ख पीर।।मैं०॥१॥
खनी खन घणा मैं कीना, माफ करो तकसीर।

चवगुश्च कर गुण कर होने भी साहित गंभीर ॥मैं०॥२॥ भन्नचार पत्तक समता तन बंध रही अक्ट अंकीर। बंदी मोचन करिये स्वामी मैं पकड़ी तुम भीर ॥मैं०॥३॥ ज्ञान पाम रहा मोग राग रंग चोकच चंगा चीर। चरम कन्ट मिश तत्र कर घेचे विगत हुन काच कमिर ॥मैं०॥४॥ मुद्रा बच्च वन दुनियों का ताते दिन दिसगीर। रारण 'सुमाज' बाज कर बानों खान सम दम गुण चीर ॥मैं०॥४॥

३१ बोहा—मोर सोर सक धडि बरे. ज्ञानन माजे चोर।

रवों मुद्र मजन विनोद निनाद स् नासे करम कडोर ॥

पाल-चाज नगरचा में इप वधाई समीसस्य की रोगा रचाई ।
दीमानाव विक्द कद्दारों चा ते रारच वीर मुद्र आयो।(दीक्सी)।
परम करोत परमावम द्वम गुक्त कम र चािट रा से रमायो।
मैं मितनव कहा गुक्त वस्तु सर्पात प्रिय प्रमावनी।
मैं मितनव कहा गुक्त वस्तु सर्पात प्रिय प्रमावनी।
मैं सितनव कहा गुक्त वस्तु सर्पात प्रमावनी।
करुवानिव वहुवा नर तारे, मुक्त विरिध्य हैठ कहा वक्तायो। ही।। हा।
बमाली गोसाक्रा सेविक, गोडम ने गयी पद वगमायो।
केवा ही बमानस्व गारम, में हैं कहाँ कहा -मेक्स स्वाची।ही।। हा।
कहाई चहुस्तीस दंबक में समाव र मैं हो गयो करोक्का।
वह रिकासीस्य स्वाची,मम मुक्तुरु सुर पहक्र विकासकी।ही।। हा।
वह रिकासीस्य स्वाची,मम मुक्तुरु सुर पहक्र विकासकी।ही।। हा।

+कोब-चुड क्रेडाबी-हैरान ×मक्क-मीरा

वदन मदन कोधादिक तरिलत, ऐसे कुदेव से दिल उचटायो। श्रठारे दोपण रहित सुहकर, तू ही२ हे प्रभु मो मन भायो ।।दी०।।४॥ तुम तो निद्ध स्थान गये प्रमु, मैं भनसागर में उलकायो। पूर्व प्रीत की रीत रखाश्रो, तो हम काज मरे चित चायो।।ही।।हा। महामुक्ति वरदायक नायक, तू न तारे तो मैं किए पे जायो। सरणागन की सब रूख राखे, थे छो त्रिभुत्रनपत सिर रायो ॥दी०॥ध। भव भव खून करत मैं स्रायो, पातक पृर भरियो स्रवघायो । मन विक्लप कर खून करया फुन,वाते तो मन श्रधिक तणायो।।दी०।न।। महिधर जाच्या गामदेत को, तुम तूठा चित चित निठायो । चन्दन तरु श्रन्य तरु सम करदे,जिन भिक्त ते जिनपढ थायो।।दी०धा लटले बिटप भवन घर साधी, भू भू शब्द वारणे छायो। लट मर भृ गी होय उडत है, या करने मी मन ने दढायो।।दी०।।१०।। श्रजर श्रमर श्रविनामी विनवू , सासण पत तुम से हम दायो। दसण नाण 'सुजाण' सुनायो, तो उपजे श्रवि सुख सवायो ॥दी०॥११॥

### ३२

चाल—सिख पनिया भरन कैसे जाना, पनघट पे खड़ा है काना।

महावीर भरोसी थारो, करूणा कर पार उतारों जी। ये जी भगवत भरोसो थारो ॥ करुणा० ॥श्राकदी०॥ जिन शासन बाग तिहागो, मो मिल गयो भाग उदारों जी। मन सुबदो रमत हमारो ॥करुणा०॥१॥ सत समता दाश समारो, पैड्यो शील सव तर शरो शी। सन और स्वाद से सारी ॥करुखाः (१। मैं चाकर बू. परखा से सां पर दुक नगर गुजारी शी। । सत देखी जनगुत गरी ॥करुया ॥३॥

देवे भीत बसे नित्भारी तम मन पन बीव विचारी बी। पर मब मधु बाट विचारी ((करुखान) ४)। सोहोतिस्स कस्ट बावे बारो तम सहामक इस्त संमारा बी।

चोहीचेया करू चारे चारो वन सहागक इस्त संभारा ही। वैसे मो दुःक चाप मित्रारो वी ।करूका । ११। पियो किन बचनन रस फरो चन्वमन मिठास को खारो ही। बन्यो अस्ति सुरंग करारो ।करूयाशाही।

कर्या भावत पुरंग करारा (शक्यांकावा) दिक पर विरहास व्यासे काचे शरय 'ग्रुजाव' वनासे हो । मन भ्रमता को ब्रुटकारो असू वरते अन अन करो। (बक्या हुन)

#### 33

#### tra-service

चरख कमल में मो मन घटक्यों, रटन कह निस्त्रीस ।वन्काशः। सीमंघर, पुरार्वदर लामी, त्रियुक्त मोठा हैरा। बाह्य सुपाह, स्रवात कर्ष मगु, कठित करण क्योंचा ।वन्काशः। भी खरमानन चन्नच वैति तन स्रुप्त मुख्ये सरीस। विद्यात क्यूचर, चन्नामन वेति चन्न क्या स्वर्तीस।

बन्द नित विद्यमान जिन बीस ।। विद्य ।।देशा

चन्द्र चाहू, सुजग जिनेश्वर, इश्वर नेम नमीत । वीरसेन, महाभद्र, देवजम, श्राजितवीर्य नाउ मीम ॥वन्द्र्वाष्टा। चैतिम विध वाणी घन गाजे, जिन श्रातिशय चौतीम । चण्ट महा प्रतिहार्य करीने, मीहे जगदाधीश ॥वन्द्र्व ४॥ महाविदेह में श्राप विराजे, फिग मिग ज्योत जगीम । 'सुजाण' नन तर्सन दरसन की, श्राशा मफज करीम ॥वन्द्र ।६॥

# ३४

# राग-सिन्धृ

घाल-कडम्वा की-राग-सिन्धू

छहो जिनराज, रख लाज तू माहरी,

सार निज काज में शरण थारी ॥श्रहो०॥टेर॥

छौर श्रन्य देव नी सेवना न विगसे,

एक तुक नाम इक तार धारी ॥ प्राणा १

त् ही परमात्मा परम परमेश्वरू,

तू ही केवल नाण वर गुण भटारी।

तू ही जग ज्योत जोते सरू जिन वरू,

जग गुरु श्रचित्य महिमा तिहारी ॥श्र०॥२॥

फर्म नी भ्रमना माहे भ्रम्यो बहु,

सुरत श्रापा परतणी सहु विसारी।

ताहे ते दुदीसा कर जग भूल्यो,

श्रव लगी लगन तुमसे करारी ॥ श्राचा ।।

माइ माना तखी फास परवत भेणी,

चंद्र गई सीच के क्या भारी।

फास हर बापजो काट सवाप जी

कुछ सुरी भरत तुम दिन इमारी ॥भ•॥४॥

नर सद सभि में सगर्थ स्राय सांप्रक्रे

वरम दिल जोड जनकार कारी ।

'श्राम क्रिन मनित में रक्त मन राजिये

शक्ति नित्र फोर सही मुक्त स्यारी प्रथा ।।।।।।

٩×

राग-धनाधी

प्रमु पिन कीन पुने का नेती, कीन पुने का मेरी गायमुश्वामां श्र हीनात्मत्र बरावर्गत माहित्र में रारशायन तरी गायशाशा मात पिता ने पाकर रीनी, हात्र मोश की हेरी । ठम श्रेवत वित नरमत निरुद्धा सूमी गारे भरे मेरी गाय ॥१॥ सम्म कोम मह की करद ने कात तमाई परी। वित्तत्त कामु करद ने कात काविक कोचेरी ।पाशशाशा सात्मत सांक्रित प्रमार विरिचन करे करम कुछ केरी। सोता सांक्रित प्रमार विरिचन करे करम कुछ केरी।

# राग-धनाश्री

जिनन्द तीय विसरू न एकही मास,
विसरू न एक ही मास ॥जि०॥श्राक्ती॥
रूस रूस में तुम गुण रिमया, ज्यू फूलन में वाम ॥जि०॥१॥
रुपाति वृद चातक चित चाहे, जल विन मीन निराश ।
तिम तुम दर्शन की उत्कठा, लग रही श्रिधिक पियास ॥जि०॥२॥
निन्दा विकथा छिद्र छेतरू, करू विरानी हाम ।
अपना पाप छिपा कर राखू, पर ना करू प्रकाश ॥जि०॥३॥
इत्यादिक श्रवगुण से भरियो, किह न परे मुख माम ।
अवगुण उपर गुण कर देश्रो, सेम दम ज्ञान विलाम ॥जि०॥४॥
कूडो मैलो जाण जगन को सरणे श्रायो तास ।

### ३७

चाल- - किए। तोड्यो गुलावी फूल हो हे ज्यानी, श्री जी म्हाका वेडा लगा दीज्यो पर, हो जिनवरजी म्हाका।

> थारा चरणा में म्हारो चित लाग्यो जी, म्हारा बेड़ा लगा टीज्यो पार ॥टेरा।

श्रन्य देव मिथ्या भ्रम तज कर, श्रायो तुम दरवार।

सलानी मै तो श्रायो तुम दरवार॥ हो जिनवरजी म्हाकाः।।।।।।

धानरजामी गुण क्षमिरामी सुण करतार पुकार ।
मजाजी मृति सुण करतार पुकार ॥ हो मिनक्यती माक्य ॥ । ।।
सब पुका कृति बे धावत सरिवों में परिया में स्वार ।
सकाबी मैं परिवो में स्वार ॥ हो जिनक्यती मास्य ॥ ॥॥
सुम गुण समरण प्रकार पायो दोष्मी पार करार ।
सकाबी मने दीनवे पार करार ॥ हो जिनक्यती मास्य ।
सो गुण करगुण कर मन जीवों व्यवनी पिक्स समर ।
सजाजी मनु पपनो किस्त नंमर ॥ हो जिनक्यती मास्य ।।।।।
बाह्य सेव दुशाब व्यव की साम्यमान निवार ।
मजाजी ममु क्षमानमन निवार ॥ हो जिनक्यती महास ॥ ॥॥।।

₹⊏

बाद-भीज रे प्याता, हो मतकावा प्यत्ता प्रेम व्यारस स्व रे । वयी वसी का एवं कोई सीरी

भीरी कहा दीमानाक पाणी हूं। हा ।देसा भिरा दिन गाम स्टू प्रमु तरे से मुस्सा दिन सम्मान पुरा दू। भग मामा सहु प्रमु तरे से मुस्सा दिन सम्मान गानी तूं। ता गारा। गरीम निमान के विक्त निमाने तो मो गरीम को तूर मही तू। संकटनिकट मन्यस्था मस्य दुम सन्ते साम मस्योत दक्षीतू। वाशा परमानम मामान साम रो तहरा गा विक्र सम्मान स्वीत् ।

चाल--नाथ भव बाधा हर मेरी, गद्दी में शरण जिनन्द तेरी।

कृपानिध दुक्त क्रिया कीजे,
हेज घर श्ररजी सुण लीजे ॥कृपानिध०॥टेर॥
प्रसु मेरे मन माद्दी विभयो, श्रोसीता उर में जिमरिमयो ।
नेम हू द्रसण को तिसयो, टरस तें दु ख जावे निसयो ।
श्रन्तरजामी श्राप हो, श्रोर न को समार ।
कलुकाल में श्राप नाम पर, मैं कीनी इकतार ।
नाव मेरी पार लगा दीजे ॥कृपानिध०॥१॥

मिहामन फिटक मई राजै, वाणी घन पैतिस विध गाजै। श्रांतसय चोंतिस कर छाजै, पाखडी देख देख लाजै। द्वादस प्रखटा मायने, बैर न व्यापे कोय। श्रदुभृत महिमा समोसरण की, देखत तृप्त न होय।

वाणी सुण सुर नर सहु रीमे ।।कृपानिघ०॥२॥

दरस विन भी मन छति तरसँ, तादिन धन मिल् अरस परसै। मेरे दिल श्राणन्द रग वरभै, हटय ये सफल करी सरमै।

> पायक वायक सामली, नायक त्रिभुवन नाथ। दुख्वायक सुखदायक तुम हो मायक राखो साथ। महर मो उपर राखीजे ।।कुर्पानधनाः ३।

जिनन्द मृ प्रीत मेरी लागी, श्रन्य से प्रीत रीत भागी। मैं हू तुप गुरण को श्रनुरागी, मेरे पुरय जोग दमा जागी। तेल बिन्दू बाब में पड़े शीप्त करे विस्तार । ब्यू सुजाबांभट झान कवा गुस्स मगटाको सुलकार करस्य की सेवा बगानीके ।क्रमानिक ।क्रा।

8•

चाल्ल-मिक्क पनियो मरन कैसे बाता पनघड पे सहा है काना। प्रमुख्ये घरत इसारी मीय तारी विश्व विवासी।

वे जी मगु हु ।।देर।। सखो मगति के बभिन्नरी, धन्नी हो सुखो मुगति के बभिन्नरी।

सन्त राजु वर्ष शिव× भारी जी मोकु वेजस्य होंस व्यापारी ।मोम००१॥ व्याप वहं नाथ वरगारी । श्राव संवित तारमा मारी जी व्यव ग्रुक वेरे पार वनारी ।जीव०॥२॥

भव दुम से को वे दवारी । मेरी राक्षो काज करारी की मैं चाट सेव करवा री ॥मोव०॥३॥ असु मक्त बक्क कम करी ।

तुम तारे बहु नर मारी बी गड़ी मैं भी शरख तिहारी ।(मीयकाश्वा त्रिनवायी करत पिवारी ।

त्रिनवायी करत पिकारी। बाव तुस वचनम पर वारी जी लेवे अवद्य करें सो सजारी+समीयआशा

कररे पुराण मृरहा है। अमे विषय सुन्न जेम कटारी जी जब अमके द्वास घटारि॥मोस ॥६॥

दुम करवा एस सवारो । सेवक 'सुबाख एक सारी बी, बोरे मोडा समन्ध्र सारी ॥सायः।।।।।।

अभिन वर्ष-विक शिला । + प्रानशक्तक ।

चाल - व्रजराज श्राज मावरी, वसी वजा गयो।

श्राणद श्रग रग सू, जिलद गुल गाइये ॥ जिनन्द गुण गइये ॥देर॥ प्रभु के प्रपार गुए मेरे मन भाइये। हमग वर गावे जाके, पाप भर नाइये २ ॥।।।।।।।।।।। श्रमग क विडार, एकाप्र चित ठाइये। फसाय की कसायता ने, दूर हू नमाइये २ ॥ श्रा०॥ २॥ ऐसी विव भक्ति भार, प्रेम सृ रदाइये। समना की सहेली मग, मोज खुब पाइये २ ॥श्रा०॥३॥ प्रभू को सुजस जग, केतु फरकाइये। श्रागम सुध लही हम, प्रमुदित थाइये २ ॥श्रा०॥४॥ प्रभु गुगा गात, गोत तीर्थ कर वधाइये। देखो उसकथर राय, तैसे भाव ल्याइये २ ॥ आ०॥ ४॥ प्रमु के समोसरण वादी, चल श्राइये। देखत दीवार, मिर तुरत नमाइये २ ॥ प्राञा।।।।।। दरम सरस सुख मोकु भी वताइये। 'सुजाए।' की ये त्राम प्रभु पूरण कराइये २ ।।त्रा०।।७॥

चाल —कावकी की। र घन पन पन पन बवुड़ करडी बोचन में समता कीनी। परकी परकी तभी ममाते संजम कीनी इद कीनी॥ )

परायी परायी तजी ममाते संज्ञम सीनो इय कीनी।।) करज ग्रुयोजे तेजक न कीजे माया जीवन सम दो प्याय। महर करी सेवा में रिक्रये, कू सेवड जिन वरखारा। प्रशासनी । मो पे काजव गजव किया बादू कही कही कामया गारा। तेरे सुना ग्रुया वच सेती जीवन हूँ में निरमारा।। सा ।१।।

तुम गुर्ख में सब्बोन रहूँ निव जैसे बहिया मतबाय। बेग मिल्लो महाराज जिनला गुप्त बिन स्था जग साय ॥स्वा२॥ नियद कडोर होब क्या ब्हामी बचा हते गुप्त कु उसा। स्वयम से स्वयम ब्हामा बाता विद्य कहा है भविकशा ।त्य गो॥ गुस्ता वज गुजा मह निक्की व्यू विदेश विकास में जिन हाय। अब हमा पूरी करों बुरो सुप पाई पचना सारा। ।त्य ॥शा।

जब इसरा पूर्त कम चूरा सुध पाइ पचम चारत। एवा ।श्या । दिगारी ही बरावीरा सुचारे, बेसे बमाबी गोमरा । चबकोसिवा चन्दनवाका का बीर भीर किस सेक्स नहीं बांस । पूरी होंस सेंस चिन केखिक, हूँ किम सेक्क नहीं बांस । सार तार करतर नार धन चरना विकृत को संमारा ।श्या । सासु सावधी कर बेखिक बला किम निमासा विख्वार । बाराज सक कर मुशी करत सार दिया ब्योरा ।स्य क्या

गौतम ने गळपत् बरासाबी समस्थिर मेघज कु सारा। इसवा इसवा नाव ब्यारम, मो बेर पढ़मां क्या विचारा ।।वा ।।वा। विन से उक स्वामी नहीं सोहे, हूँ सेवक स्वामी लारा।
पेनी जाए आए मो किरपा, मत राखा मोकू न्यारा ॥श्राणाः॥
सिरता वेग गहन तरु तट से, मूल उराल देत डारा।
तैसे करम कटम्य उखालगा, जपू जिनन्ट होय हुमियारा ॥श्राणाः।
स्र वीर वल शस्त्र तैसे, मैं प्रमु पट वल निहारा।
रख आवाट कटम विच साहिब, 'सुजाए' तुम तावेदारा ॥श्राणाः।।११॥

### ४३

दोहा—धर्म मूल साखा सुजन, सत्य वचन मुख पान। ग्यान क्रिया फल कर मुनि, सोहे कल्प समान॥

चाल-भेप धर यों ही जनम गुमायो।

सुगुरु की महिमा बरणी न जाई।
महिमा बरणी न जाई। सुगुरु की महिमा बरणी न जाई। टिरा।
जग सुख विप फल तज कर चाखी, सजम सरस मिठाई। सुलाश।
कर श्रातम ये कात भ्रात हर, सुध समता प्रगटाई।
इन्द्रिया पाच प्रवल जोरावर तिनकू वस बरताई।।सुलाश।
पच महाश्रत सेना सन कर, सुमित निसाण घुराई।
सप्तवीस गुण विविधायुष धर, मोह की फौज हटाई।।सुलाश।
वाइस परीसह सहै श्राकरा, जित धरम दस ध्याई।
वाइ सहित बहा ब्रत सुध पाले, धन धन ते रीखराई।।सुलाश।

बाद्ये सुरव क्षणी निषयुर से निक्र पर पस्तु ससाई। परक बांद्र निज्ञ गुरा बाराचे भावना धादस माद्रे ।सः।। ५ ॥ काम कतारा होस मही वाडे बकोडी बमाई । मान संबद्धर नहीं खोम खालसा । बपराम शात कमाई ।सः।। ६ ॥ काय न करे कठिन महीं बोले. वचन धानी परसाई। सहार सम किन्नके नहीं काह, मही गरप गुमराई ।।सुर्वा जा। निरदायस्य सूच काहार गवेची तम माही विकराई । द्वादस विच तपमक्त निकारी चनुकंश घट काई।।सु ।। दः।। काम भगत प्रशासम्बन संबाद न श्रास्त बनाई।। जिनमत दह समस्ति सरमा स् देव न सके क्याई (स्तुः)। १।। शांस किकास न विक्रमा चालस नहीं विकरप विकराई । चावसम्बद्धों करे वन सम स्व नहीं करे वात पर्धा ।। स्व ।। सोचफिकर दुर्गका महीं दिवापर प्रमुपय प्रीत क्रगाइ। धातुसन द्वान निकास नाग में केस करे जित चाई।।सुआ ११॥ केइ वंडित बरनाय विवेकी केइ तपकर काय ग्रकाई। केड रसस्यांगी सहा वैरागाँ करे चयी कठिनाई।।सुः।। १२।। इत्याविक शासा ग्रापा मरिया क्यार्टी पार स पाई। भूजान्छ पेसे सतगुरू वंशत बरते रंग वचाई।।सू ॥ १३॥ कार्यारी शेपन बोधायो अस्त्र ग्रन्त अन्दर्भा गाई। पुत्रम 'विनम' सुपसाय सुनि गुरा चतुर्वसी वरकाई ॥स०॥ १०॥ १-जनोपी १-बामानी ( वपट रहित )

# [ राग--बरश्रो ]

सतगुरु दरस सटा जयकारी, जिए कामोहीपन तपत निवारी ॥स॥ कृष्णगढ सु स्वामी पधारे, आणद् मगल हरप अपारी। चद्रोपम सम श्रानन सोहे, चढत कलागुण ज्ञान उजारी ।।स०।। १ गिरा सुधा सम बरसत वार, पीवत भवि मन केसर क्यारी। चमा दया सत् शील दढावत ज्ञान दर्शन चारित्राधारी ।।स।। २ ।। विद्वार करी धुलैसर जावत, तिहा उमाजी अष्टसु सतिया पषारी। सहजन चरण नमी इम दाखै, राखो जहाज श्राप उपगारी ।।स।। ३।। वोसाद्विसहस पणदस पचरगी, भेंट विशाल करे नरनारी। चतुरसास करुणानिध कीजे, श्रासा सफल करो अवतारी ॥स॥४॥ श्रवसर बीनित मान मयाकर, फिर श्रागये जयनगर ममारी। महतपुरुस गिरवा गुणसागर पूज कजोड़ीमलजी भारी ॥स०॥ ४॥ विनयचन्दजी की विनय पविती, मुलतानमल मुलका में जहारी। सीभाग्यमल सीभाग्य गुणागर, रिखबर चतुर बालब्रह्मचारी ॥ स० ॥६॥

सुखसु राजे, श्री महाराजे, खम सम दम लक्ष्मी सरधारी। सब सजन 'सुजाण' सुरगें, तुम चरणन पर बार हजारी, हे तुम चरण पर हु बलिहारी।।स०।। ७।।

[चाळा— मैं सुग्रीकव की बात नार पाली घर मंदिशी] पुत्र विनव महाराज व्याजित है अक्तरिजी। चमापात्र गुणकान समस जग मंदि भारीजी।(मांत्रजी।) भारति कंटनिवास वक्तप्रच कमूत बारीबी । सुरता चित्र कहें मोन् जेम बक्र सीच्या क्यारी जी। शास्त करूत गरमीर सुद्रा है मोहनगारीकी। वर्मगुर्क्ति दितमक्षिकेम मिध्नातम हर निवारीकी ॥ पूज्र०॥ १ ॥ भी क्षत्रम् बनमङ्ग चंदनप्रति महिमापारीत्री। वे स्था<del>एफ</del>न चनुप प्रमन मन होव शरनारीजी। प्रश्नोक्षर को भर्च मरी घट ग्याम पिटारीजी। मध्यभीस गुरुपार, रपोपन सुचिराधारीजी ॥ पृत्र ॥ १॥ किमराव चमा गुणुभार, रीम कु वर्ष विकासिती। शोमाचन्द्रभी महाराज दुवि ससि चढ्ड कसारीजी। इस मुनि प्रसस्य वस ने क्रियो स्वाहीशी। गुहारवस्य गुजनहरू पुत्र पुत्री पुत्रवारीकी॥पुत्र ॥६॥ सम्बानहास वपमुख वपस्य धरे घरारीजी। इन्मावस जल तक वहे फेर क्रुप्त कायों सारीकी। इस्कारिक प्रकारता सुनि बपपुर जनकारीजी। सच शीस संवोप सरक्ष मन भगवा मारीजी ॥ पञ्च ॥ छ ॥ कारतीचे वासठ, फान हुम्ब तरस म्बरीजी। पुत्र विजय सुपसाय स्तवन कियो द्वरत तैयारीजी। 'संबाध चरम को वास भास चर मानो मौरीजी। शर्या गर्मा की बाज राज भण राखी महारीजी।। पूच ॥ ४॥

### 88

## [ राग--वरश्रो ]

सतगुरु दरस मदा जयकारी, जिसा कामोहीपन तपत निवारी ॥स॥

कृष्णगढ सु स्वामी पधारे, श्राग्रह मगल हरप श्रपारी। चद्रोपम सम श्रानन सोहे, चढत कलागुरण ज्ञान उजारी ॥स०॥ १ गिरा सुधा सम वरसत वार, पीवत भवि मन केसर क्यारी। त्तमा दया सत् शील दृढावत ज्ञान दर्शन चारित्राधारी ॥स॥ २ ॥ विद्दार करी धुलैसर जावत, तिहा उमाजी श्रष्टस, सतिया पधारी। सहजन चरण नमी इम दाखै. राखो जहाज श्राप डपगारी ।।स।। ३।। पोसाद्विसहस पण्दस पचरगी, भेंट विशाल करे नरनारी। चतुरमास करुणानिध कीजे, श्रासा सफल करो श्रवतारी ॥स॥४॥ श्रवसर बीनति मान मयाकर, फिर श्रागये जयनगर मकारी। महतपुरुस गिरवा गुणसागर पूज कजोडीमलजी भारी ॥स०॥ ४॥ विनयचन्दजी की विनय पविती, मुलतानमल मुलका में जहारी। सीभाग्यमल सीभाग्य गुणागर, रिखवर चतुर वालब्रह्मचारी ॥ स० ॥६॥

सुखसु राजे, श्री महाराजे, खम सम दम लन्त्मी उरधारी। सव सजन 'सुजाण' सुरगे, तुम चरणन पर वार हजारी, हे तुम चरण पर हु विलिष्टारी॥स०॥ ७॥

#### ( 8k )

#### ¥७ [ राग—कासावरी ]

महत्त्वज्ञा का राष्ट्र सरोधो मारो। भी वाक्यक्य का वारी ॥माशा ॥ वाक्यो ॥ काम नोप सद सम्बद्ध वृद्ध्या इनक्ट वक्ट वहारी। संजम गुख में सक्त रहे निव काम सम दाम काम्यारी।॥ना १ ॥ वनरा मुनिस्तर बद्धर विचयन काम कता दिस्तारी। टीक सहित सिद्धांत मुखाने परिवामें नारगारी।॥ना। १ ॥

बनस सुम्मिक्ट बहुद विषयं का का किसारी।
दीका सहित सिर्दान सुखाने मरिवारी मरमारी।माना। १॥
वेस द्वित्या सुक्रसमार साँहे, इच्छक्तक विषयारी।
इस सुनि निता बस्त बनाई, जीव करें वस करी।माना १॥
वर ठाउँ सहु संत सिरामण द्वारा मोहमारी।
बहुदसास कीनो रंग मोतो, बवपुट में कक्क्सरी।मा।। ४॥
वर्षामी सैनसीस कांठिक सुद भीवस सुक्रकरी।
वर्षामी सुना करें करें यह भीवस सुक्रकरी।

80

[ तर्ज-नदस्य फूल्बा दे शुद्धान गेंदा काम में दे ]

सक्ष भागा हो। सतगुरुवी सम्बद्ध तारमा से। सोहरा निकारण गाम समारमाने ॥ देर ॥

सम्प्रदाव भी रहमेसकी में

भी भी पालपन्त्र रिकाराजे।

बाके चनवा सुनिस्तर काने

### ४६

पूज थारा दरसण् की विलहारी, मैं तो वारी जाऊँ वार हजारी ॥पृ०॥ दरम सरस सुख सपत सोहै, मुखमगल जयकारी ॥पृ०॥ १॥ पूज परम गुरुदेव दिवाकर, विनयचन्द्र जसधारी। सत सौभाग्य हरप मन, विल रही गुलाव र्यू गुलक्यारी ॥पू०॥ २॥ ठाणा पाच नोधाणा मॉही, मेंट भई भवतारी। दुइर पच महात्रतधारी, सुमत गुपत सुविचारी ॥पू०॥ ३॥ वाणी जाण अमीरस वरसे, प्रभुल्लित भवि कमलारी। हेतु जुगत बहु विध सममावे, प्रतिवोधे नरनारी ॥पू०॥ ४॥ जैपुर शहर महर कर फरस्यो, बीनतडी अवधारी। ५५जाण' ने निज निध वगसाक्षो, आयो शरण तिहारी ॥पू०॥ ४॥

### ४७

[ चाल-थारी फूलसी देह पलक में पलटें, क्या मगरुरी राखे रे ] श्री सोभाचन्दजी महाराज मुनि की, महिमा कहिय न जावे रे ॥ श्राकडी ॥

नाम जथा गुणमहक कुसमसम, शोमा खित गरणावे रे ॥ श्री ॥१॥ पूज विनयचन्दजी गुरु भेट्या, सारा लोग सरावे रे । ग्यान कला जागी घट अन्तर, यॉरी कीरित ढोल बजावेरे ॥ श्री ॥२॥ काम राग सु थया वेगला, निज गुण जोत जगवे रे । ज्ञान ध्यान विज्ञान सिरोमण, परमानन्द रस पावे रे ॥ श्री ॥३॥ वाणी रग वैराग सु भीनी, शिच्चा सवद सुणावे रे । हेनु जुगत बहु भाँति करीने, अमृत रस वरसावे रे ॥ श्री ॥४॥ जयणा जुगत जोग मग चाले, सुमत गुपत छिव जाये रे । 'सुजाण' सतगरु केरी मिह्मा, बढलू में वरगावे रे ॥ श्री ॥४॥

करुण नाजनन कमर निवानी, घरम करका ने करी हैं सिनारी !

निराहिन पुरुषक में रगराको में सक हुर्गति के भनिकारी॥ कोई०॥१॥

मत्त्रक पुरुष पाप प्रस्त दीसे

नत्त्रक द्वाच पात कर्मा क्षात सुक्क दुस्त मांग रहे नर नारी ।

ये सब तिज्ञ **५७० कर्म क**र्मा**ई** फिर नहीं चेतत मोक्रप मारी ॥ कांई०॥२॥

नारी महारी भाषी जारी नहट करी नहीं सुदूष संदारी ।

मन मगहरी बहुविव करने काट परेच क्छा बार किस्ट्री हा कोई ।(६)हा

क्याद पत्त्व क्या वात कियारी ॥ क्याई तप अप सप क्यित्वा नहिंकीनी सुद स्रवण नहिं क्यिनी ।

माह माथा में मतन होक्कर करमाहान ककरपा मारी !! काई। !!शा

करमायान यमारपा भारा ॥ स्टाह्०॥४ सुरक्ष राज्ञकर सून पट कोको

यं व्यवसर दुर्सम व्यवपारी। "सुद्राल" वर्दे कहु सुक्त करते.

स्तु पुत्रम प्रस्त पुत्रे कम कारी ॥ काई । । । । । अंतर पर्दे कमें भूका करका वाणी सरस घटा घन गाने ॥ भल०॥१॥ खीमराज खीम्या गुण सायरूजी, कृष्णुलाल दयानिध धीरा।

मुनिवर इस श्रमोलक हीरा,

ठाणे पॉच प्यारा प्रभूजीरा ॥ भल० ॥ ॥ ३ ॥

थारी सोम निजर लागे सोह्णीजी,

सूरत थारी हू विलिधारी।

मुद्रा श्रित ही मोहनगारी,

निर्मल शात ह्यो सुखकारी ॥ भन ॥ ॥ ३ ॥ श्रनुभव ज्ञान कल्पतरु फलीयोजी,

महाव्रत फूल खिल्या पचरगी। तप इमरत फल स्वाट सरंगी,

हुलमी सुमत प्रिया शित्र संगी ।। भल ।। ॥४॥ सत्रव जगणीरी तीयालीस का मे,

णास तायालास का म, — चैन्य क्यांच्या रिक्स

जेपुर चीमासे रिम्ब द्याया । भत्र दुःख सचित पाप पुलाया,

निस दिन रग 'सुजाण्' सवाया ॥ भल ॥ ॥॥॥

### 88

ंचाल — जावायो जीटाणिया महाने पोमती लडेली" ] बाह न विचारी भोरा, बाह न विचारी, उमर बिनानी सारी काई न विचारी ॥ टेर ॥ नहीं मैंस किसी का काहता, पर कारमुख करहु न गहना। अपना निज गुख में रहना रे ॥ भरमुक ॥२॥ करो सब जीवन की जनमा, यह सुगुरु सील घर सना। जागे हुन होसी तना रे ॥ सद्गुरु ॥२॥ मोह विज्ञार तोड़ सु सेना, कह पन सम्बद्ध हिंग फैना। या ते पर मह करनी होना रे ॥ सद्गुरु ॥२॥ "सुजारा" समिक ग्राय गरना रे ॥ सद्गुरु ॥२॥

४२

धर्मकामीका चाक —"तेशीक

सत चूचे घरम का मौन्य कुछ राज घरम विन तोजा रै ।सता।हरा। सही परमच कार्या मही कोला, विश्व महिला महल तक गोला। व्य-मकर में गरम पोला रै ।सता ।।श। मेरा रूप रगीला चोला रूप कार्य करे सन बाला। मध्य एक से एक जनाला रै ।।सता। ।।या स्मान मोला। 'सुबावण' मिनोंद पद चोला। रै ।। सता। ।।।।

र धोका-बोकना [बदन करना ]

y o

[ चाल -''जोबन धन पाहुग्णा दिन च्यारा, याका गर्व करे सो गीवारा'' ]

चेतन तूतन धन में कहा फुल्यो, कार्ड भयो रे रात म्बदुल्यों।।। चेतन तू०।।टेरा।

कवहु रक होय भिद्या खातर, गिलयन में डम इल्यो।

कवहु क राजा होय राणिन सग, खाट हिंडोले फ्ल्यो।। चेतन ।।।।।

कवहु क चगी चाल मनोहर, कवहु क होय गयो लूल्यो।

माखी, तीड, पतग्यो होयकर, उड़त जैम श्रकत्ल्यो।। चेतन ।।।।।

जात जोन बाकी नहीं राखी, गैंद दडी जिम स्ल्यो।

श्रव मत वर्म मिल्यो कर दिनधर, किस्मत खजानो

सुन्यो।। चेतन ।।।।।

नरक निगोट खादि दुख भोगे, सो सबही खब भूल्यो । कहन "सुजाण" गम्म कर फयुयक, क्यू हो रहयो राह भूल्यो ॥चेतन्नशाधा

प्र १

सद्गुरु के बचन

[ चाल —"रगीला मुत्रदा"]

सदगुर के समभा बना, त्यू पाद्यो परम सुख चैना रे ॥सदगुरु ॥टेरा। चला सुध विनयत के एना, ब्यन्तरपट खोलो नेना। नित धम-ध्यान मग षहना रे ॥ सत्त ॥१॥ yę

चर्म का मौका

भाव — "तेही ज'

सत चूचे घरम का मीचा कुछ एको घरम निम तोसा रे भाव शादिए। ﴿
सही परमच कायों मही जीका विच महिसा महत्व तज गोसा।
गूँ—सकर में गरम पोस्त रे । माठ ॥१।।
भेरा हप राभिया चोसा हम जाए करे मन जोसा।
मना एक से पड कामा रे । माठ ॥१॥।
विद्यादण जिसे महिसा, चचार जिसे का मान्सा।
"सामावण जिसे च मोसा रे । साठ ॥१॥।
"सामावण जिसे च मोसा रे । साठ ॥१॥।

१ जोका-दोक्सा [बदन करता ]

### ५३

# (राग-श्रासानरी)

[ चाल — श्रवधू हम विन जग फह्यु नाही, जगत हमारे माही ] चिदानन्द तू कहा भयोरे नचीता, तेरा जनम जाय सहु बीता। चिदानन्द०॥टेरा।

पापारम म पच पच प्राग्ती, खोया काल अतीता।
वारवार मद्गुरु समकावे, क्यू जाय भरमा माहि रीता।।चि०।।१।।
जन्म जरा मरग्ररा जग म, सम्प्रति लग्या रे पळीता।
काम अन्य नर कन्तु ना देखे, मोह छक छाक छकीता।।चि०।।२।।
भोग श्मसान शास्त्र के अन्ते, बहु जन होय भयमीता।
गामित जो सर्वदा रहे तो, भवार्षात्र नाय ममीता।।चि०।।३।।
लाक रिकात्रण पेट क अर्थे, वॉचे भगवत् गीता।
दया घरम का मर्म न लिखिया, तो होसी फेर फजीता।।वि०।।४।।
राजा राजकुमर राजन पित, तिरिया जग जोग विदीता।
'सुजाग्त" जोगाभ्याम साधन में, मत्त मन मारो मारो पीता
१ पीता=स्वभाव

48

## श्रहिंसक यज्ञ

चाल —''तेहीज''

श्रप्रपू एवा यज्ञ र प्रात्रा, तासे पार भत्रोदिय पाश्रो रे ।श्रपधू॥टेरा। श्रमीत वेदिका विद्यत करने तुग्णाबु छिनकाश्रो । हैमत क्यों देहका एकपर तम व्यक्ति प्रवासकार (स्ववस् ।११) वास-प्रकाश दुसन बातका, इत्त्रिव-विषय पश्च द्वाची । दुर्गेत स्तेह इस पुत्र सीची चरावो क्षोम वास्त्री रे ।।ध्यवपृश्वासी विस्ता दोव चातुर्ति देकर, स्वाद्य राज्य सुनाची । वानित-पाठ नक्कर-देत पुत्र दीलक बात बरामची रे ।।ध्यवपृश्वासी शीधक है क्कम पान सुनारी माना गुल दासाची रे ।।ध्यवपृश्वासी । साममी सङ्ग सेक्षि चनारक महिंसा क्या बसाची रे ।।ध्यवपृश्वासी । विस्तावस्य वीक्ष करत करण करता वोचे हमें वामची रे ।।ध्यवपृश्वासी ।

#### 44

धमम्द्र ऐसा मर भव मांब गमाना, या से त्वरों मोच पर पाना ।

चास—<sup>स्</sup>तेदीवण

भू-वन-दास-श्रावास धरे रहे, हय-गय-रथ जोधाना। जग<sup>9</sup> प्रासी से सहु जन त्रासे, इन्द्र चन्द्र मरदाना ।।समऋगारा। धरम कार्य में विलम न कर रे, मोद्द कर्म नींद उडाना। तन छाया<sup>२</sup> मिस तोय तकत है, काल श्ररि श्रवसाना ॥समम०६॥ मात, तात, युवती, सुत, वाघव, स्वान भ्रम लखवाना । त्र्यान जान एकाकी फिर क्यू , मोह-फद पग उल्लम्भानागसममः अी तन वेदन तनु जनु न बटावे, कहा सूर सुलताना । सुख दुख दाता भोक्ता श्रातम, श्रागम ज्ञान दढाना ।।समफ्रा ८॥ लाला पान गल विश्रम तन, ऋ गुष्टा चुसलाना । म्थान पान मन मनमाने तैसे, जग सुख भर्म लुभाना ॥समऋ०॥६॥ मृग पतग-श्रक्ति-सफरी-गज, एक एक ब न दु ख थाना । पचेन्द्री वस पड़कर प्राणी, क्यों न सहे दु ख नाना ।।समफा।।१०॥ देव गुरु धर्म श्रोलख हितधर, तजकर तान तोफाना। धन योवन मद श्रध होय मत, भर गुण ज्ञान खजाना॥ ।।समम्र० ।।११॥

शो समार श्रमार दु खालय, जिन धर्म मार लखाना । श्रमर मानत्र भव वाच्छा राखे, तो सठ केम ठिगाना ॥समम्र०॥१२॥ नर भव फल जिन धर्म, सेव सुध, ज्यू पहु चे निर्वाणा । पृज जिनयचन्द्रची परमादे, "सुजाण" उपदेश सुनाना ॥

।।समम्म०।।१३॥

१ — वाल । २ — द्वापाके बहाने ।

#### ४६ मूर्ख संगठि---निपेष बाज-नेडीज

सुगय बन मुख्य संगव निर्दे बाना वाते चात्रक दोव चाहाना । ॥सुगवः ॥देशः

अपूर्वा । दुर्वचनी विरोधी स्वतिष्ट बाल वहाना । इस अप्रकार कुका मृत्य ये एव चैन प्रगासना ।।सुगास ।।१॥ गत बालू कोचे सा मृत्य खावत मार्ग वसान्य। सो बतलाव्य विच बाले पुनि मृत्य इसे बालपामा ॥

शसुगाया।।।।। भाषद् गत मत दूँस घन ध्यंग विर तादमी महि बाता। धरद मात्र बटिका सम देखो रिक्ता भर भर रिक्तामा।

शसुग्यः ॥३॥ वृपम इरि गाजना शाजे कासर किम राज्य संमाना । विस वसन्त कोफिक रटना स्त्रुः स्यु निरुवरी यस्य सकामा ॥

। सुरखानाथा। भरकट एक भुक्त-एक मध्या गर्बम वस बसल स्थासम् । वीयक कास निर्दोक होते. वैसे सठ-वन का समस्त्रमा ॥

दीपक का व निरमेंक क्षेप्रे, वैसे सठ-जन क् समग्राना ॥ ।स्टारमा ।।स्टा

ाञ्चलयः ।।।। कलमुतः वृक्तं सम्रागायाः पुनिः नसता सविधानाः।

ग्रुप्त काळ ग्रंप सम देशो संग पड्ड न समाना ।।सुगण्यभादः।

खान प न पेद्याण श्रितिचारण, बोलन चलन पिछाना।
नाना विध मुग्धापन लच्चण, धरे निर्ह काना । सुगणा । श्रिक्त सर्वाद मेटकर सेवे, सप्त व्यमनादिक नाना।
हरेक बात मे श्रित ताने ते, सो भी मुग्ध गिणाना । सुगणा । साम मल्याचल चन्दन तरु पासे, श्रम्य तरु चन्दन कहाना।
तेसे सत सगत ने दुर्जन, सज्जनता पह टाना । सुगणा । हा।
मूल-मुग्धता ताक्च किह्ये, श्रातमगुण विमराना।
जड पुद्गल सग लीन होय कर, भव दुःख कृप पडाना

तथ दुर्ध्यान, सुध्यान सुसमता, "सुजाग्ए" यह चित्त चाना । एव विनयचन्द जी प्रमादे, हित शिक्षा श्वववाना ॥ सुगणा।।११॥

### 94

# सुगुरू-महिमा

चाल-तेहीज। '

भैया मोक ऐसे देव मुहावे, श्रवरन को चित्त चाहवे।
जगदातन्त, परमात्म प्रभु पद, सेवत पाप पुलावे।।भैया।।।१।।
वेर कपाप नहीं घट वाके, रित श्रवति नहीं श्रावे।
विज्ञा, मद चोरी मन्छर, भय, प्रेम हाम नहीं पावे।।भैया।।।।।
शोक, श्रजान प्राणवि कीडा, वचन न भूठ वदावे।
ये श्रवति होप रहित है, चोसठ इन्द्र शिर नावे।भैया।।।।।
केवल दमण नाण जुगत जिन चराचर भाव बतावे।

ज्युर्विच संच स्थानन करने वासी रस बरसावे ॥ भैवा० ॥॥॥ वासी विच पैतीस वर्ष ? मुख्यां तृष्ठ न वाष । वीतीस व्यतिश्य सहित मुन कर, परमानन्त्र प्रगायवे ॥मैवा०ण्या राग होच नहीं रच ही बाबे, बाग बरा स्वाचा वाचे । वानन्त्र बतुष्ठक कर चाति वीरो नारण निरम्न करावे ॥मैवा० ।६॥ तथा सीम मन कर प्रमु सुनरे वीताया वर व्यवे ॥ साम नर नत्त्री राज-रिय मोगी व्यवसार होच बावे ॥मैवा ॥॥॥ सामस ब्रोजेस्ट क्षमुच एमें गाय इत्तरहे परावे । 'मुबाल' ऐसे देशविषेष के बरायां शीरा समावे ॥मैवा० ॥न्या

#### ¥ 55

चाक-( धात्र ममस्या में दरम बधार्र समोदार द की सोसा रचाई ) धारा नदी है धाति गहना, ताते पर स्वारचा रे सैना गटेरा। ममोरच बाब परिपुर बहुत है, पार ग्रहेक म विवरक कैना

ारे।श्यासात्।। राज्या बहर तरगनता विचः धमय स्तु ग विज्ञा तट स्ट्ना ।

राज्या इद्दर तरानता विष्य काय स्तु ग विष्णा तट कद्ता । गराविक वाद भगर निशसन सामा सुद बरतम वग रहूना गराज्याता ॥ पीरव हुस से सूच विनासत औद धावर्तन तरत सत देश । भी सत्तरात सरान स्वितासो, पायन पास सहसास सेना

।।३।।भाज्ञान।।

तज दुर्ध्यान, सुध्यान सुसमता, "सुजारा" यह चित्त चाना । पूज विनयचन्द जी प्रमादे, हित शिक्ता ख्रयधाना ॥ सुगण०॥१९॥

### ьh

# सुगुरू-महिमा

चाल-तेहीज 🕡 '

भैया मोक ऐसे देव मुहाबे, श्रवरत को चित्त चाहवे।
जगदातन्द, परमात्म प्रभु पद, सेवत पाप पुलावे।।भैया।।१॥
वैर कथाप नहीं घट वाके, रित श्ररित नहीं श्रावे।
निद्रा, मद चोरी, मच्छर, भय, प्रेम हाम नहीं पावे।।भैया।।१॥
शोक, श्रज्ञान, प्राणवध कीड़ा, वचन न मूठ वदाये।
वे श्रव्टादश दोप रिहत हू, चोसठ इन्द्र शिर नावे।भैया।।३॥
केवल दमण नाण जुगत जिन चराचर भाव बतावे।

सब बत स्वारम केरे सते ही। स्वारम बित सह शाहे ताला ! इनके अर्थपेण नहीं चाला, निब भावम गुरा रूप कसाना DESCRIPTION सम क्रम बन्तु ने सुख थ्याको दुःस्व नहीं मस्त्रम क्रमत समाना। चपना प्रान समाम चान गिम यद जोष जवन करो मितवाना

INTO IND कर कहा त्यारा भरत सुध समता तज्ञ समता तन मन दोफाना। 'समारा' करे कालम वहां कीजे जा चाहे परमामन्द पाना (क्या) (हैं।

4 5

र्वें भोरा कावम नहीं चीनहीं कोई बचानी परम फक हीनी ॥देरा। चाकपळी रामत म कोवी जोदन पन राज्या रास्कीनी। चति सामव सम्बो वृद्यापन शत-सगत म करी वरमीनी

।भैं क्रोक ॥॥।

क्का बढ़ोत्तर सीक्दो सरनी, घरम-कक्षा न करी रंग मीमी । एक बक्का बिल् सब ही विकास बेदन सरक सही वप बीली ानी क्रोक्स स्था

परकारा सार दोग गिरमदा देशी होन गई हरा बीकी । चौती डॉर्ग्स कर के नास, तम चाँठा पहराई किन सीनी ार्वे मोरापात्रा

भ्यः क्यट कर सामा सेकी, क्षत्रवद बात वदाई म्हीती।

### 38

### राग---तेहीज

मसय ब्र्था मत खोय मियाना, प्रभु भजवे का मिलगया टाना ॥टेरा। पच थापर विकलेन्द्री भयो जद, प्रभु पद मप न रच पिठाना ॥समय०॥१॥

यो ससार गहन भन्न सिंधु, श्चन तिर पार उत्तर सुख पाना । पेचेन्द्रिय वश कर भज्ञ प्रभु कू, श्चनुभव रग चढे ग्ण नाना गममया।।।।

मस्य जडी मन्गरु वगसाई, प्रज्ञचन सार सुधारम स्नाना । ज्ञान प्रवीध मदेव सुभित धर, जिनपह ध्यान 'सुजान' लगाना ।समय्यास

## ६०

चाल-(राम कहो रहमान कहो, कोउ पारमनाथ कहो कोउ विरमा।)
क्या उस जग विच माह्ब्यत लाना,एक दिन छोड़ श्रकेला जाना।।देर।।
किनके मान पिता सुन सगी, तज श्रद्धां गी श्रलग सिधाना
सराय के मेला सम भेला, होगर क्यों श्रति श्रिधिक लुमाना
।।वचा।।।।

वकी हरि-हलधर पाण्डम से, थिर न रहे कोई राजा राना। धपनी ध्रपनी बार बजाकर, छाड धन माल ठिकाना ।।क्या०)।२॥ सू ठा जाल जान दुनिया का, काल खवाधा पूर्न थाना। उस दिन होगा सकल विराना, तो इतना क्यो प्रेम दढाना।।।क्या०।।३।

स्तव बरम की नैस च्हाको हुमैति सुरक्षे बोय । घन्तर न्याप तिचोकर कहाँ तर क्रात को साथ ।म्यनुप्तशाशा त्याग माग पैराग धमर फल, बगत बगत बन माग । 'स्तुत्राय' सुरत-कात मोतिबत की बनुसब-क्षिको पोय ॥ स्युस्तव ।।३॥

Q.

सक्त-पूर्वेदत् ।
समुमन सगन सगी गुण रंग ।।देश समुमन ।।
इसत इपादर को रंग सूदयों सुमत गर्गी पित स्थेग ।।समु ॥१॥
समल पुरुष की में रखा सु यह सम्यो सुम हंग ।
मित्र पर गुण की सोखल गाई एठ तंगत परांग ।।समु०॥२॥
मित्र पर गुण की सोखल गाई एठ तंगत परांग ।।समु०॥२॥
मित्र नायों प्राप्त ग्री गुण्य-मंगा नाम सक्तों सहा ।
"समाय" साम सम्यास सीची मिर्योक स्त्रों सर्थ ग ॥सन् ।।॥।

**6** y

भनुमन माहि नाम-पूर्वनत

चमुसव तेरी ऋदि कही न परे ॥देराः चनुसवः॥ चनुसव क्राव निवास संबाह्यस संव सङ्ख्य सरे ॥ चनुः॥ह॥

भनुमव क्राप निवान सिबातम तैत सङ्ख्य सरे।। धनु०। भन्मि चोर अवते निर्देशितसे अद्याधर कोई न बरे। श्रति चतुराई महादु ख दाई, तेरी मित कितगई रे सजीनी ।।तें भोरा० ॥शा

पट्रस खान पान तन पोख्यो, न करी द्या दुर्वल द्रदीनी। ईश्वरता मद गाफिन हो कर, भिक्त न कीनी ते जिनजी नी। ।।तें मोराणाशा

पलभर में परभव उठ जाना ताकी मिसल नहीं कन्तु कीनी। 'सुजाएं' कहे तू खोई बरम विन, सम्पत सुरगत शिव पदवीनी। ।।तें भोराजाधा

### ६२

### राग-कल्याण

मन रे तृ सुधमित श्रान सयान ॥देर॥
परम प्रमोद बोध की वितया, दर धरों धर कान ॥मनरेण।१॥
चेतन, ब्रह्म, श्रमल, श्रविनामी, श्रन्तर ज्ञान पिछान ।
जड मगत त भ्रमण होत है तोहु न तजत कुवान ॥मन रे०॥२॥
श्रात्मिक सुख श्रानन्द प्रगट्या, जड़ चित होंय 'सुनान
श्रात्स तिरजन भ्यान पलक में पांचे पद निर्वान ॥मनरे०॥३॥

### ६३

# श्रनुभव मित्र

अनुभव तुम सम । मत्र न कोय ॥देरा। अनुभव ॥ केण । स्वाद तुम सम नाहीं अन्तम करने जोय ॥ अनुभव ॥ १॥ केराव रहता पुत्र मम राजी एक रिद्ध मगदाई। व वर्षमान बेराना में गाई॥ निशिका ११ । एक बरस के स्थाप कमसी-वर एक्ट स्था करा। निशि भोजन बहु दांप दक्त सन्धा करों बित स्थाई सुजाय वह सीर स्पूर्ण हो मिता ॥६॥

8 છ

चास-मोक्षामन दब समरो मगवान क्रमंदिक कान सकाउ होरी । भीन समाई तेरी अग विच भीन समाई तेरी ।हैरा। मान तात सूत सेख सदोहर, सुपना को धो मेरा ॥बग०॥१॥ विद्वारे पन्नी सिक्कं वृक्ष पर रजनी वास वसेरो । मार भई इत कर वह बाबे वसी व भवा मेरे । बरा ॥२॥ मतक्षत्र की मनुहार बगत में क्या हुरो क्या नेरा । बिन सन्बाब कोड सारन शमी, किस ग्रासियों विश्व बेरी ग्राहरा ग्राहरा भोजा जीतन कात्र करे नर, बांचे वेर पनेरा । वदको देवा मुस्कित पहली समस्य क्यों न सबेरो ॥प्रमा ॥ ४ ॥ सुन्य तुम्ब संचित करम क्ष्माई, बद्दब मात्र रस पेरो । तुम किन क्रांन मिटाने मेरो, ब्लड चनाइ दुम फेरा ।जग ।।।।।। प्रमु सब तब रन मन कुटिकाई सोह सिध्यत अन्तरा । मन को मैल मिट्यां बिस भाई कैमो होय क्रेकेरो ।। क्रग ॥६॥

१ त्रस्थित १ स्थाप

च्यू सरचे त्यू श्रिधिक विवर्धि, परमानन्द करे ॥श्रनु०॥२॥ श्रीर धन में दावा वहुला, सप्त सीर उचरे । 'सुनाण्' जिन-धन हेर हिया में, भय जल वेग तरे ॥श्रनु०॥३॥

# ६६

## गत्रिमोजन निपेध

राग-काफी-होली । चाल—त्रियया को सग निवारो ॥ निशि का तज्ञ भोजन भाई, पातिक-पिण्ड जग्ण सदाई ॥निशिकाः। टेर॥

पीपितिका-भत्तग् होय मित मन्द, कोढ मकडी थी थाई। जू के पिडया पेट-जलोटर,मित्तिका वमन कराई। विच्छु ते कगाल सडाई ॥निशिका०॥१॥

मार्खा, माछर, पतग्या परमुख, पड़े भागाः मे श्राई । त्रम जीवन को भच्च निर्वेछन, भोजन श्रन्थ वताई ॥ समभका दथा छिट काई ॥निशिका०॥२॥

चिडकता, क'ग, कपोत, कमेडी, रैन चुगण नहीं जाई। चात्रक द्वायकर िल निर्ह सोचे, कहा तैं नर देह पाई।

शरम कछु उपजत नाई ॥निशिका०॥१॥ श्रम्न-श्रामिप वारि-सोणित सम, श्रम्य मन में टरसाई। काल कवल समोपम दूपण, मार्कण्ड पुराण मिखाई। करो मत दुण्ट कमाई॥निशिका०॥८॥ यामिना-भोजन मुम भयकर, हम श्रापट पद ठाई। समस्ति कोट समान कांगरा सप्त सब पोक विज्ञान । महाजन रूपी पंचरण महा शत-भ्यजा सहजान ॥ चे ॥ २ ॥ सप्त-विमक्ति रूप वारिवां सुप प्रजा ग्रम धान। माई फिरकी मग वरणन सन्नार्थ रवन री कान व चे० ॥ ३ ॥ सच-बाबार सरक्र प्रत सङ्का अब मति चीपहे बनान । महिंसा पर भसंब दुष्यता ज्ञाम रोधन भसमात॥ हे ॥ ४॥ नाना-गार्श-जन बसत पाम दिश्व दविष घरम खबर खाळ । भाषी जब-नक गृह सुबा द दर्पा कर कमरत रस पान ॥ बैठाइ॥ चमा-रूप फिल्मा सब सन्दर तप अप सहस्र रचान । बादि-परम के काकी महोन्छ निवद नोषद मध्य यान ॥ च ॥६॥ समय-व्यवीत प्रवटा गरकारे अव खोने प्रवसान । सुमन सेजरी सौरभ माद्री सुमव सु भीव बागान । ये १९७०। प्रवचन चन्द्रत्यो बाठ कौन्सव पर वपगार प्रवान । भावन प्राप्त की बावन क्षत्रक्रमा पिरकत भाव कीवान ।। के० (bd) जिनागम इस्मा<del>ली-सिक्का शास्त्र भर त्रव रहन सवास</del> । कांत्रवास्त्र सरव सुरत सुमदी, बीच वक्की कान ।। चे ।।३०। बचोस बोग-नेवर सम्म रोपी ध्रश्चानी रचयान । क्षम्बल-बग-जस निक्षी विद्यापत सिंद्यसम्बद्धाम प्यान n 者 Kt H वैशनय-शोल बस्त्रा भरक पैरी जिम-मन्ति मुक्क बरान । सम-बम क्रम बासर शिर सोडे पैठ्यों बेहन सम भाग ।

n 🗣 #2 81:

श्री जिन भे ''मुजाएं" सम्बाई, श्रातमा मुख हेरो । दान, शील, तप, भाव श्रराधी त्यू होय तुरत निवेरो एजगवाडा

६⊏

चाल-''तेहीज''।

समक्तर श्रातम हित श्रनुप्राम ।
श्रातम हित श्रनुप्राय, समक्त तर ।।देर।।
गफलत में क्यों खोब निशदिन, श्रायु श्रपर वल मासासमक। १॥
गचित पाप उदय गत श्राया, देत न को विसवास।
एक श्रकेचा श्राप किया कृत, भोगे भव दुख रात ।।सगक्त ।।
सारमूत जिन धरम जगत में सेवत ही सुख तास।
दश विध बोल मिल्या मन-गमता, श्रव क्यू जाय निराम
॥ समक्त ॥३॥

तप-जप-त्रत सुकृत शुभ किरिया, कर कछु ज्ञान श्रम्यास । परमानन्द होयगो तब हो, 'सुजाण' शिव पुर वाम ॥समक०॥४

# इह

चाल -- "तेहोज"।

चेतन राय निज-गुण नगर वमान, ज्यू होवे कल्याण । चेतनराय ॥ देर ॥

ज्ञानानन्द बागायत रा फल, स्वाट लगे मिष्टान्न । समता रस सागर भर वारु, कूप गद्दन बुधठान ॥ चैतन० ॥ १॥ समक्रित कोट अपान कांगरा सप्त तब पोस विकान । सहाजत रूपी पनरंग सहा क्षत-अन्नज्ञा कहन्यतः ॥ च ।। २ ॥ सप्त-विमन्ति रूप वारियों सूच प्रद्या ग्रम मान । भाई फिरकी मग दरगन सूत्रार्थ रहम री कान ॥ थै० ॥ ३ ॥ सच-बाधर सरक्र मत सङ्ख्या चत्र मति चौपडे बनान । चर्दिसा पद चलब दुकाना, बाम रोधन चसमान ॥ च ॥ ४ ॥ नाना–गुया∽कन वसव धाम विश्व द्विष घरम भुवक भाम । वाफी अक्स-तक गुरु मुख द दवा कर कमरत रस पान ॥ वे १४॥ भूमा-इप फिल्मा सब सुन्दर, तप बप सदस रचान । बादि-धरम 🕏 बाकी महरोन्द्र नियद नोषद मध्य गान ॥ चे ॥६॥ समय-अपदीत परदा गर्गा में मद सोने सकसान। सुमन सेअरी सारम माही सुमव सु भीव सगान । के प्रका प्रचयन बाब्दवसी बाट कीन्सबा पर बपगार प्रचान । बाबन श्रास की बाबन क्रवंडमा विशेषत भाव कीवान ।। के ।।=:। जिससम्बद्धां निवको चाले भर त्रम रवन सक्रास । कारकाल साथ सरत ममरी, बोप बढस बाम ॥ के ॥६॥ वक्तोस बोग-संबद्ध सम्म रोपी राज्याती रचकात । इक्त<del>ाल-बरा-बर्म विद्यो विद्यापन सिंहासक <u>श</u>म व्यान</del>

कम्बद्ध-बना-बन दिश्वी विद्याप्त सिंहासख ग्रुम प्यात ॥ वे॰ ४१ स वेराग्य-रोज वस्त्रा मरख पैरी जिन-भक्ति मुक्क वरान । सस-दम द्वत्र चामर शिर धोदे, बैठमी चेतन सम भान ।

**ग में वरशक** 

त्रिविध-भावना सभा सुरगी, समज्ञ जुड़ी गुणज्ञान । सप्त-भगी की सन्त ड्योड़िया, उपशम दरवान खबरदान ॥ चे० ॥१२॥

विनय-नफर<sup>२</sup> कहे शहर घेरियो, मोह नृप करे तोफान<sup>3</sup> ( विवेक उमराव हुकम ले उठ्यो चङ बुद्धि सेना सम्प्रान ॥ चे०॥१३॥

युक्त-ध्यान गजराज चिंदयो, क्रिया करवाण मिलान । सवर वक्तर कस जाय लिंड्यो, सूरा को सुलतान ॥ चे॰ ॥१४॥ जोर देखी तोर उत्तरयो, मोह-दल सर्व भगान । "सुजाल" ऐसी राज करे सो, पावे पद निर्वाण ॥ चे॰ ॥१४॥ उगणी से छ्रप्पन सन् बड़ल्, जेप्ड सुमास रहान । पूज विनय चन्द जी प्रसादे, व्यातम गुण प्रीति हदान ॥ चे॰ ॥१६॥

७०

### ज्ञान बाग

( दोहा ) राग द्वेप कू छार दो, करे गुनन की हान। श्रनुभव समता चमन में रमण करो मतिवान ॥ १॥ चाल---''कर मन श्रजित जिन को ध्यान''। श्रनुभव ज्ञान वाग की वहार, श्रनुभव ज्ञान चमन की भार। घट में लगास्रो गुलजार ॥ श्रनुभव०॥ टेर ॥

२ सेवक. ३ उपद्रव।

#### \_\_\_\_\_

मोर-पिदा-बोझं स्यू जिन-जरारस हो रही राग मस्दार ॥ सन्।।आ हमेत-सम स्वाय सदाग सर, सम कपि कु मार।

प्रमुपद्-कत की सहक कपट पर, सन समुकर गुजार ।। का ॥६॥ रिमास्तिम २ मेंद्र क्यू वरसे गुक्-निश्च पीचनो घर व्यार ।

॥ चतु ॥शा।
समता सरस-रस दो दे धैंबारा धूट रका कदिदार ।
बना-मनुर सुत बादरेश के पाने दक्ष-तम्म धनार॥ च ॥शा।
माना-गुत दिनन बेकनियों दिखनी, बम्या प्रमोशी छुक्तार।
मतु पद-कत की महरू कपट पर, मन मधु कर गुजार

प्रश्नि भाग को शक्क बाध्या । इस्तुगन्न । इस्त्याक्षक नार। बान-दिशन घर जाग सिंहस्सन भ्यान जाग घोतार ॥ धः ॥३॥ भीरब-हुम सिरबु मोहे सिराक सिर बागन को सिख्यार। सजन-महत्व म तद बाजिन्टर नय-गम निरुत सिहार

भवस बटफ माली करे रक्षणाली व्यशंम पङ्गानद हु सिवार ।। भव।।२॥ सरक्ष माल भी सङ्क किंचलो किंगलेल किंग्लासक बार ।

।। जानुसद १ ॥ जटा-सुर पुष्ट मफीक् ' चुनाको भइतक दान दुवार

सम्बद्ध-समक्ति-रमः मूम संवारी कृत्या क्वाराकृत त्वार । भरम-भरभगत् वीव कारापी सफल पुरुष सङ्ख्यर सन्त बनात ज्यू जन्तु जगत में, जतना जुगत पग डार ॥ छ०॥५॥

शील-मरहप नत्र वाड-लता कर, लड़ माड सोहे सार। सुमति-िशया-सग सज चेतन वैठ्यो, हो रह्या मगलाचार ॥ श्र०॥६॥

भात्र चोपड दोऊ हिल मिल खेलें, तृतीय-रतन पासा ढार । मोलह कपाय की नरदा भारे, कर्म रिपु से जीते रार ॥ अ०॥१०॥

या-वित्र केल करे हस राजा, श्रध्यात्म वाग सम्नार । "सुजाण" संवेग श्राराम रम्या सु, उतरे भव जल पार ॥ श्रजु० ॥११॥

### ७१

# दया धर्म की पुष्टि पर स्तान

राग विहात—' मेप घर याही जनम गमावी समक्त नर पह्जीव यनन कराना। पड्जीय यनन कराना॥ समक्त ॥ श्राकडी ॥ जहा हिसा नहा श्रधरम मानो, दया जहा धर्म श्राना ॥समका॥१॥ वरम वरम स्वय कोड जन नायन, धर्म का मर्म न पाना। मृद रूड-प्रीह दिसा थापे, कुगुरु के वह काना॥ स०॥२॥ श्रहिसा लन्या धम जानो, सब मन माहि बखाना। हिमा-ब्रायकरि रशो बात कहे तब निरस्त का कही जाता ।। सम ॥३ ।

श्रीव इसी श्रानुभोद्दम करने हिंसा घर्म सुनाना
भिगाची क व्यवस न मानं मिथ्या प्रस्त कुमाना ॥ सम् । ।८१॥
होम-विद्या पत्रक धर्म द्वार कुमाने और सुनान पुचमा।
इस को सार कमा सेवादी पर्युक्तपा पट काना ॥ सम् । ॥१॥
धरना माया सान ताहि प्यारा तेसे साव समस्मामा।
औटक-इन्ट्र-श्रीवन सव बढ़ी जिनवरयी परमाना।। स्त ॥॥६॥
कैंपन-माया-पुचनाय्य-मुग्या-मो-गाव-प्य वै दुमा।
सम् दान के तुक्त म काना वेद दुसाय कुमाना। स्न ॥॥॥।
सीरव-नाना पुचा न स्वित्यो पक्ष इक बीच व्यवसा।।
बीन दुसा सम प्रमे म हुनो दिस का सरम मिटाना।। स्न ॥॥॥।

नेस स्वरक्ष पद्म करत्यां करि तात्यां से फिरकाना । धर्म रूजी कीन्धां करि करूका कडुक-सहर-तुब स्वाना ।। सः ।।३३।।

धार-क्ष्य छ्या मेदारज कुछ उ-पव म बदामा । भेष रज राव परेची राक्ष्य दीर्बेहर गांत्र वसना ॥ सः ॥१३०॥ गड-भव भेषकेत संसक्ष्य की, स्तुकम्या व्यवदाता । काठ-नाग बुग जलस उकारण पारवे नाव जस टाना

कारु-नाम बुम बज्जा उकारपा पारव ताव बस ठाता ॥ सः ॥११॥ विंसा इपक मिनवार्यन ते वसु-मुप मरक पठाना।

र प्राप्तक र स्वत ना करका

परवत श्राद नरक वहु पहु चा पाम्या दु ख श्रंथाना ॥ म० ॥१२॥
रोगी सोगी विधर पागुरो, श्र थ कुन्ठ दुग्व नाना ।
जीव हिंसा फल जानी प्राणी, हिंसा धर्म कुंडाना ॥ म०॥१३॥
सुन्दर श्र ग बहुरग धर्म जस, सुख सपत सरसाना ।
श्रभय-दान श्रभ-लक्षण फल सुण, श्रहिंसा-धर्म दृढाना ॥ स०॥१४॥

ऐमो जान दया−धर्म दिलधर, निशदिन प्रमु गुण गाना । पूब्य विनय चन्द जी परमादै, 'सुजाण' वधै नितबाना<sup>२</sup>

॥ समभः ॥१४॥

७२

चाल पूर्ववत्

मबही काम निकाम, धरम चिन सब ही काम निकाम ॥दे०॥
टुक लालच के कारण दौड़े, विण्जी करवा गाम ॥
कावे बोक उपाड़े खरज्यू, सहैशीत तप घाम ॥धरम विन०॥१॥
सगा सनेही सेण मलूणा, पुत्रादिक घरवाम ॥
प्रेम मगन इन वस पड पार्थे, भव दु ख दुरगत वाम ॥धरम०॥२॥
मन गमता मोजन कर पोयी, करी चीकनी चाम ।
ख्रन्त तन होयगी तन भस्मी, छाड सकल परियाम ॥घ०॥३॥
देश देशांतर फिर छलवल करि, दिया इकट्ठा दाम ।
ख्रांखर व्याह विरंध म खोया, जगमें कीनो नाम ॥व०॥४॥

१ विमामय धम 🗸 स्रन्छी स्रादन

नाम दाम निर्दे बटै इसकी चित्रमें बित्र जाम। वे समन्या में दरव जुडाया, चाव किम ग्रद्धी माम ॥२०१८॥ दना दान सुक्रत जर तर पक्क करे न व्यवसर पाम। पंचा काम वरवा रहे मच ही पाम सं वावे ताम॥व०॥६॥ परम हारम राज़े मच वाचे में सुक्क संपत्त व्यक्तियान। 'सुवादा' करें मिन परम कर्या मुं पत्ति व्यविक्स ठाम ॥वः॥॥

(इति)

### ৬ই

#### चला पूर्ववत

बुबबन अवसर बान खोय मठ बुबबन व्यवसर बाद ।|ट०|| कावा माथा बादह बाद्या, बद्द विद साहि रहता । व्यव क्रिक्ट ठड बसे मेच्ड सब ओ बाठम सुझ बाठ :

भाग कात्रक्ष देश वास भाग होता प्रश्ना । १११ शम्बोयमतः । १११ कार्य करान्तः सह मोग रोग सब बरा रूप विग्लातः ।

क्ष्य कुतान सह मार एम यथ करा कर । वस्तात ! जिन कुर्वेत ऐस जित समामी निर्मय वरम करात ! कोवसत बुवबन घवसर बात !!?!! एस करम को सरस न काम्यों पुष्ट करमा निक गात ! को के सरस नहीं सुकल्ये कम बाबों बुल बतात !क्लोप मत है!! तामा कुमा रामा थामा, विन कराती सुरस्कत ! धरम करम की गम निंह किचित मोहोड़े के यिच कनात ॥ स्वोच मन० ४॥

वायम रेन दिन घृ पू न देखें, त्युग नाहि दिखात ! काल कराल व्याल प्रमियाते, मोहो छक छाक छुटात ॥ स्रोय मत० ४॥

चोगड हीडा माहे चितानन्द्र, काल श्रमन्त भुलात । गेट टही ज्यू श्रमण भई वहु, पाम्या टुम्ब श्रवान ॥ स्रोय मतः ६॥

दरशन ज्ञान चरण तप खप कर, जो मट्गति दिल भात । स्राव रू वाव नाव मम चचल, पुट्गल सुख के मलिपात ॥ खोय मन० ७॥

मृत्यु देखी रुटन करे बहु, जनक नार सुत मात। श्रग्नि-प्रज्ञेपी दई जलाजलि, निज्ञ-घर श्रावे सात ॥ स्रोय नत =॥

एसी जाण सुरत रख प्राणी, पुष्य पाप मग जात । कह्त 'सुजान' समम उर श्रन्तर, घरम क्रया सुख थात । खोय मत बुध जन श्रवसर जात । 1912

च्या करें विषयन मीज विदानन्द क्या करें विषयन मीज ॥ दें ।। विषय मीग में वरिक्षित निशा दिन, ब्रांच घरम वित कोज । सो मागर में बाइन रुख कर पाइन कोजे बोक ॥ विदान १ ॥ पंसे मृद्स प्रायो जग में करत निज गुण मीज । कमूत तब क्यों नाम विषय विष्य गुरु क्य तक को ठोज

।। विदान में। मोद निजा में गाफक सब रहे चाठमीक गुख कोता। कहत 'ग्राकात घटम विभस्ताका, व्यां शाला वा रोज

।। विदानक ३ ॥

w

#### चास प्रवस्त

भव कर मन मगकर मिलाशी मत कर मन मगकर ॥ दंश ॥
गरब बास बोसे मद क्रिकेशो तेरा क्या मगक्र ॥
गरा-मग नयो बेदन न कर गयो सुत्र को नृर ॥ मिला १॥
द्वारी-पोइन-दव-पायक दक्त, दोह दास हक्ष्र ।
मात मात्र करि महो निन के तन में करी सुर ॥ मिला २॥
सुन्य-पायक सन कामे पोडे पंत्रा पदन दिलोर ।
सुन्य-पायक सन कामे पोडे पंत्रा पदन दिलोर ।
सुन्य-पाय सन कामे पोडे पंत्रा पदन दिलोर ।

केइ केड जुलमी जुलम करें स्रिति, कर कर निजर कहर। हाकम हुकम श्रन्याय चलावे, ते दुख पावे पूर ॥ मिजा० ४ ॥ पचेन्द्रिय के प्राण लूट कर, मास भर्खे कई कृर। ते नर मुद्गर गार भोगवे, यम करे चकना चूर ॥ मिजा० ४ ॥ तन धन जीवन यौवन भूठो, इनका कहा मगहर । 'सुजाण' कहें सत शील धरम ने सू, प्रकटे पुण्य पण्हर ॥ मि० ॥ ६ ॥

### ७६

# चाल पूर्ववत्

मत खो नर भव ऐसो, प्राणी मत खो नर भव ऐसो ॥टे०॥ कल्प वज्ञ सम धरम मिल्यो तुक्त, सेवा सुख लहै, ऐसो। जिनगुण भक्त रक्त रहो निशदिन, समक जिनागम रैसो। प्राणी मत खो०॥१॥

देश पर्यटन दुख सहे नाना, करें इकट्टो पैसो। खावण का सब सीरी जाणो, श्रघ फल तुम ही सेंसो॥ प्रा०२॥ श्रपनी उतपत जोरे भाई, गर्व करें तू कैंसो। सूत्रो चूब्रो हार करी हुक्रो, फून चुवडा (चुडा) घर मैंसो

॥ प्रा०३॥

कुल मर्यादा मेटी घरनी, हुन्नो न्ननारज तैसी।

पाप्रस्मा से बरतो नहीं बला शीव दरद हुम जैसो ॥ मा ४ ॥ शान स्थान नितनम ब्यामत सबी तरह जो गहसी। 'सुमारा' करें समता पर सामला मन बोहित सुख जहसी

।) সা০ ২ ।।

#### 60

#### भागा पूर्वश्य

कियांकिय होने कुट करम को कियांकिय होने कुट ।। देन ॥
कुट इन्टर-मन मुख्य नकाला कियों कुछ ने हुट ।
कुछ इन कुछ पुष्ट इन परभव वायका रहा का न कुछ ।।कन १॥
केरना सम कुछ-पुष्ट इन परभव नकाला कार्यों सुट ।।
कुछ इन में बहु प्रदार म कियों नक्यांने कुट ॥ कु २॥
पुष्पता का गुल नहिं कीता कार्या कार्या मुट ।।
कुछ इन पुल नहिं कीता कार्या कार्या कार्या मुट ।।
कुछ इन प्रदार में कुछ हम हम केरने कुछ सुट ।
पर सहिं कार्य सर निर्मा माहक हम कुछ सुट ।।
पर सहिं कार्य सर निरमी माहकड नमी सुट ॥ कु १॥
स्व साम की नाम न कीनो किया हार्य कुष सुट ।
पह सहस्य कुछ स्वराह सुर ॥
स्व साम की नाम न कीनो किया हार्य कुष सुट ॥
स्व साम की नाम न कीनो किया हार्य कुष सुट ॥

### ৩=

चाल-पीकर प्याला हो मतवाला प्याला प्रेम दयारस कारें।
गाफल मत रहे गर्भ दीवाना, पल भर का निहं ठीक ठिकाना।
गाफल मत रहे गर्भ दिवाना ॥ टेर ॥
काल करे सो श्राजिह करलें, श्राज करें सो श्रव ही कराना।
श्रव श्रव करता काल गवक ले, तो फिरये मुशकिल है टाना
॥ गाफल० १॥

एक काल तो काल परो गये, एक काल फिर काल ही आना।

काल बिचाले आय फस्यो तू, इनसे किएविध छुटे पाना

॥ गाफल०२॥

इन्द्र चन्द्र-नागेन्द्र नरेन्द्र, काल से कोय वचा निह् छाना। सबके उपर काल फिरत है, काल का युर रह्या श्रजव निसाना ॥ गाफल ३॥

वर्म सामग्री नर भव नी की, नर भव से पावे निर्वाणा।
ताते थे नर भव मत हारे, सुगुरु सीख उर धार सयाना।।ग० ४।।
श्रेय काम में विद्न वहुत है, पुण्य योग पाया अवसाना।
धर्म चतुर्विध कर जिन-भाषित, ज्ञान दर्शन चारित्र तप ठाना
॥ गा० ४।।

कुनुरु मिथ्या श्रय कृप डुबोचे, उनके पास कभी निह ज़ाना। यन यौवन का गर्व न लाना, चलने गर्व पढे पछताना ॥ ग०६॥ कातमीक गया की रुपि एक्षों प्रमु सुमरक्ष दिल प्यान लगाना। 'सुजाय सब करत्न सफल पे इनसे पाना कविषक राजा।

#### 90

भास--"ममल मल की को राज मन म तरा हुंस अक्ते। इसिंग हुंस तीजा राज पटकी इन्हें बराज-बरज र स्क हुट को ।। इसिंग ।। देर ।। क्षाति ।। देर ।। क्षाति ।। देर ।। क्षाति ।। देर ।। क्षाति ।। देर को भारत्म की मारि कराजा कर देवे नरक मैं पट की ।।क्षाति ।।१।। इसिंग करो मन बेतन मन सब दे वि बर्ट की ।।क्षाति ।।१।। इसिंग करो मन बेतन मन सब दे वि बर्ट की । इसिंग करो सन बेतन सुके, जाव तीर स्तु सट की

भरम बीज सर कर कम काड़ी पाप रूप तुस फट की ।! इसति»।। ३ ॥ विसल-विषेक विकोचन सुक्रिया सील दिवा में सटकी।

निपन क्यान सद् निन्दाः विक्ता, पच प्रमाद रज महस्ती ।

म ऋसति ।। २ म

श्रिमस-विवेक विकोचन सुक्रिया सीस हिवा में सरकी। 'सुबास' दुर्मेश दूर करशरू समता रस को गट की। ॥ कमति ॥ २॥

 $\simeq$ 0

## सुमति वाक्य

चाल-"श्रजी म्हारा पाँच्यो दीला छोड, श्रालिजा म्हारी नींद तो गई"।

श्रजी थाने श्राई प्रनादि नींद, जरा दुक जोवोतो मही। श्रजी थाने सुमति कहे कर जोर के, सन्मुख होश्रो तो मही ॥ श्रजी थाने०॥ टेर॥

मोइ-मद छक रही नींद निवाणी, टोश्रो तो मही। श्रजी जरा ज्ञान गुद्रोदक छाट, टगन पट घोश्रो तो सही ॥श्र०॥ १॥

काल अनन्त दु खे नेख पिया, फिर मोहो हो मही। अजी उन कुमित मिलिन सग बैठ, पैठ क्यू खोस्रो हो सही। ॥ अ०॥ २॥

होघ कपट सद लोस, विषय वस हाश्रा छो सही। अजी यो चतुर--गित को बीज, चतुर किम बोश्रो छो। सही।।। श्र०॥३॥

स प्र-मन मुक्ता माल, प्रेम पर पोबो तो सही। श्रवी प्रानित सुग्य सेन 'सुजाएं', सुगए मन सोश्रो तो सही। १॥ श्र ( 🕶 )

⊏₹

### चेतन को उपदेश

चल"गुरुको न्हाने प्लास क्षामें सक्त कोई तारख-किरख की बढ़ाश र चेतन सू इसके इसके चाल कोई पन मग मीन निहास 11 चेतन ॥ टेट 11

सक्ष स्रसंख्य भानत् वया—बायु, फैक रहा भागरकः। पद्निक उठन करो कत्र्या कर रक्ष वपयोग रसाल।।येवन ॥१॥ माइ समझ तमझ तबोरे समझ सुख्यायो सक्त। गमझ बोको समझ वाडो क्षद्र कर्म दुःस बाक्ष ॥ ये ॥ २॥ बांचे होतो सोक होरे पाक्षी पैडी पाका।

कार धावानक सेव न बागे वाली जितमी वाल ॥वेव ॥ २ ॥ निर्वित होत्र किम नेव्यो मेरेत निजन्मस्य मुश्त संमाल । जिन-बाली सरिवा क्ला मोही स्थानम पत्र पत्रका ॥ वेव वे ॥श्री॥

परती पर काता प्यारे सर्वावर' शको सत बाका। काम सदी कावे नहीं तूं परना प्याक्त ताल व बेतन ॥ ४.६. कामविक ग्रस्य चुन चुन पारो; बची किनम्ब गुरुसम्ब।

'स्रजाखा' कहे शि<del>त्र</del>-गति काही वा रहो वरस में सास्र

। चेत्रमः । ६ ॥

( ७≍ )

**⊏**२

## मन को शिदा

चाल—"तेहीज"

श्ररं मन चचलता तज बीर, रहो साइमवन्त सधीर। श्ररे मन चचलता तज बीर ॥ टेर ॥ ध्यान छोड कर कपि जिम कृदे, नहीं लाजे मन कीर। चपता सम तृ चचल वाजे. लालच वडो वजीर ॥ श्ररे० ॥१॥ कबहु आनन्द अगन मावे, कबहुक दिल दिलगीर। क्वहकजोगी कबहुक भोगी, या तेरी तहरीर ॥ खरे ॥२॥ कबह क्रोध करी कल-कल तो, जैसे ताबो कथीर। कबहु समता सुख सागर को, पीवत ठडों नीर ॥ श्ररे० ॥३॥ शन्द्र-रूप-गध-रस-स्परसेरे, पेहरण चगा चीर्। गमता गमता चाहे निश दिन, कहा कहूँ तुक्त तासीर ॥ श्ररे० ॥४॥ सरल-स्वभाव राख मन मेरा, काटो कपट जजीर । पर-जीव पीर लख्या सु प्यारा, उतरो भव जल तीर ॥ श्ररें० ॥४॥ मार सुगण गण गुण महि करिये, उद्यम श्रधिक उदीर । ''सुजाएं' कहे नित रहो धर्म में, श्रात्म ज्ञान उमीर ॥ श्रदे० ॥६॥

( 10% )

**≈3** 

#### व्यवकार निषेध शिक्षा

राग—इटारो

चास' — 'गिर तारी की बता बीरवा अगरिकां''।

त्रिया मत कर सिजाज जवानी का कोई नहीं के भरोसा जिल्लागानी १।। क्रियाः ।।टेराः पीर परक पर ककि जोवन क्षत्र करें। मर नहीं मोसानी का

।। जिल्ला ।। १।। पत∹बोचन बार रूप⊸गरव पे स्थिर नहीं रहें कोई मानी का।

महा-सरहत में पहल भवे हैं. बग बीत बोध-सरहानी क मंद्रिया म⊤स

क्था मान मह राज भोरा भाकिर कस मधानी भाः "सम्बद्धा' संघ जिन पर्स व्यराबी सारग यह मीच निसाली 🖘 ॥ जिल्ला ॥ अस

**⊏**₽

चाल-पीक्र प्यांका हो मनवाला, प्यांका प्रेम वृत्रा रस का ॥ तक जिल्ह्यांनी माई अद्यानी, क्यों करता है वेडेमानी ।। नुष्यस् ।। देशः।

- श्रिधिका लेना श्रोक्षा देना, करके तक्तिया श्रन्तर कानी । पर-बचन कृभया सूरमा, पिए ये कर्म महादुख दानी । सुन्छ०॥१॥
- डाम चुरावे धांडया उडावे, भेल सभेल फरे जिनमाने। दार पात कर माया जोडी, यह माया तेरी थिर न रहानी ॥ तुन्छ ॥२॥
- हक प्रस्कित सह जम जन दासी, नेरी बुद्धि कही केस छलानी। इल बल कर क्यों जनसङ्ख्योंने । चहिए तन प्रस्त्र पानी। ॥ तुन्छ०॥३॥
- पर-धन चोरया चोर कहावे, जान पर्ड जद टाट कुटानी। लाडा वेडी वहु दुल भोगे, तोहू न त्यागे मूरल प्राणी ॥ तुन्छ०॥शा
- नारी जारी हाय वेनारी, गरमी श्राटि रोग दुम्ब म्वानी । टण्ड भण्ड होय इज्जत जाँउ, तिनके सुम्व पर धूल पढ़ानी ॥ तुच्छ० ॥॥
- श्चितिही जुलम श्रमीति न श्वादी, यम में जोर न चल मस्तानी। नीवटया रम प्रकट होय घट, धारो मीम्ब सुगुरु मुख बाखी। ॥ तुच्छ०॥धा
- दुमित का लत दूर निवारो, "सुजाए" सुमत उर स्नान सयानी। दान-शील-तप-भाव स्नाराधो तो तेरी नद्वया तुरत तिरानी।

॥ तुच्छ० ॥

( 57 )

=1

#### करीनि निषेश का स्टावन

पास पूर्ववर्⊶ सुख रेम बाना धर्म वधना कहा कोवे द नर मद मोद्या । सम्बन्धा । हेरा।

भीपक पान कान इटका हा पता पता पाकी पर-पोटा। सोदी हुआ जीवन सम्ब पणक फिर मोद हींदे सारको मोटा

।। छच ।।१।। पट प्रतीति जमान चपनी पर वित्तको जिल देखत कोटा। बन मांग्या है तहकी बोबी कर दीनों का इसक चोदा

|| 弦響 | ||段日 करत सकती बात भवानक सुविध्यतं क्रेडे विक याता।

वरम करम करने फिर फाटे. परनव में आरसी वस सोटा D 4740 11311 काच के सार्ट पाच गमावे अडमक तेरे पवरहा होटा।

बाबय बाक मांच नदि विगमित गुणके म्यू महतीरी खोटा II EUT INNI

कर चाम लाकी नै जा दा गेंच दकी जिस सामा दोदा। क्रममग कांद्र 'सुबास, कहत ताथे । संबो भी बित वर्स क्रा कोटा

ासका ४॥

## ⊏६

# चन्द्रगुप्त के स्वप्न

दोह—''भद्रबाहु ऋषि श्राविया, पच से मुनि परिवार ।

फाडिलियत बदन करी, पूछे स्वप्न विचार ॥

चाल पूर्ववन्—''पखी पोपध सुपन पहल है, कल्प वृद्ध का

डाल मगाना।

या को अर्थ पचम श्रारा के दीचा नहीं लेसी राजाना।
भद्रवाहु कहे चन्द्रगुप्त सुण पोड़से सुपन श्रर्थ कह नाना।। १॥
श्रकाले रिव श्रस्त भयो सुण, पचमें श्रारे केवल हाना।
तीजे चालणी चन्द्र विलोक्यो, समाचारा जू जुई याना
॥ भद्र०॥२॥

भूत भ्तनी नृत्य वेद में, कुनुरू ऊधर्भ पाखरड वधाना । वारे फण श्रद्धि पचमें पेख्यो, द्वादश काल कालान्तर पडाना ॥ भद्र० ॥३॥

देव-विमान फिरगो पट् सुपनें जवाचारण लव्यि विज्ञाना । उग्यो उकरडी कमल सप्त में चार वरण में यर्म बखाना ॥ मद्र० ॥४॥

श्राह्मा नो चमत्कार श्रष्ट में, स्वल्पमात्र वर्म जु वरताना । समृद्र शृष्क त्रिदश दिचिए में, डोला जल ज्यू दिच्चिए धर्म ठाना ॥ सद्र० ॥४॥

सुत्रर्णथाल सग खीर खात लख, उ चकुल ऋर्य नीज घर श्राना ।

करि-चान्छ कपि सुपन इत्यार स होसी राज सुखो सहेबाना ॥ सद्र ॥ श्री उद्देशिक कारी सर्वोद्या बार स का सिख केन करे न कबासी बाना ॥

महारब टोतरिया बाह्यरिया बुढा पेटा होती बाह्य पर्म बराना ॥ सद्र ११%। रतन स्थारा दीता चाह्यसमें ताह्य भर्ष स्थारी भाव करना। सरन स्थार के साथ साथता कम हिरकाथ न द्वार भावाना

ा महर ।।या। राजकुमर पाड़ीय काल्क जिल्हमं एक सिध्यक रहाला। करी सरी किल महावत पोकस में पक्षमी काल तुकास स्थाला ॥ सह ।।धा

ा भद्र ॥ । स्वान कर्ष कावेश सुधी ने बैराग्य रूप रत कर गक पाना । इस्य बाह काले मुनिवर से सबस केरवू दिक दूससामा

हम्ब बाह बाले मुनियर से सबस संस्थृ दिख हुस्सामा ।। भद्र० ।१ । भद्रबाह क है भोभा राजन व्यह स्थवसर कृषा मन टाना । साज शाट सब सुत से सोरी होता से समा समर दिसाना ।। सह १९३०।

महाविषेद्दमें मांच निवामी दिन बराव धरा मध्यम् ॥१२२॥ इया पम सस्य रोज्य कारावो तिज्ञ भागम गुरा जीव रमा (वा) मा ॥ मन् ॥१२॥ व्यवद्वार सुत्र की चूकिया मोदी बहु क्षिक्यर वृद्धिय माना। पुत्र शिष्य ग्रजाराण गुम मन मोसी सुपन का स्ववन गुराना।

मद्रवाह ।। १६ ॥

#### 20

# चाल--पूर्वेवत्

घर में श्ररिजन वसत घनेरे, तू जानत हे सनेही मेरे ॥ घर में ॥देर॥

दारा सुत बाघव त्रित्त के हित, लिपट रहे बहु त्रिध ललचेरे। मिष्ट मनोज्ञ वात कर वल्लभ, तो धन लूटत, है ब्यू लुटेरे ॥ घर में ॥१॥

श्रीर कुटुम्ब चिपटे (निज) स्वारथ, मास्ती गुड चिपतटत ज्यू तेरे । मकट परिया श्रलग होय सब, श्रन्त हि कठिन वखत की वेरे ॥ घर में ॥ शा

कामरू क्रोध लोभ ठग मोंह ठग, काय नगर में होरये मेरे ।
'सुजाएं' इएसु वच निच गुरा रज, तोसब काज सरे तुमकेरे।
।। घर में ।।

#### ~~

# **चाल--पूर्वेष**त

जगमराय विच क्षिया उतारा, यामे तू किनका कुण् *थारा* ॥ जग० ॥टेरा।

सराय समयर बैने मुसाफिर, चड-गई राहगीर बसत्रारा। श्रायु-रैन थित वासो तार्में, ऊर्णसृ खार घरे कुर्ण प्यारा

॥ जग० ॥१॥

<sup>ो</sup> इक्ट्रे

मात पिता युवति सुत बन्धव काव मिक्सा इन से परकारा किन से साम कि। आर्थेंगे सङ्ग बिस्ट्रिंगे न्यारा न्यारा ॥ जग ॥२

त सेरी समानी भइना मानजी ये मेरी सारी ये मेरे सारा। इस सभ के समानती तित, पर सम में कही कीन तुम्हारा

इत सब के सब नाते तिते, पर सब में कही कीन तुम्हारा || जाग || प्रशा वे सब स्वारव के रंग रसिया स्वारय समें फिरे तुस्त कारा। फिन सतकब किसमें कटकारे वे नहीं बाद कान दिगारा

॥ सम् ॥४॥ ।। सम्

वन सक्त सब बरपा रहेगा ३३ जनगा १०५ विश्वास ।(अग ॥श्रा रुच्या-कहर समुद्र से निजनी, ब्रोम घारा का सगर ब्रह्मारा

ता विश्व बहरबा सब ससारा तिर इनक् उनके परवारा ।। नग ॥६ विश्व भीग में भन शस्त्रे नू विश्व बहुक एक विवसम कारा । काम-काता गांव भगट करो कर ममु सुभरवा स्मो बाम करारा ।

॥ द्वार ७ ॥ व काषी से पह्पर द्वास सवत् न्यस्य शुक्त कम सगर सम्प्रस्त । पूज विनय चन्त्र की प्रसार स्मुक्त सम सेट विकास

\_ \_\_\_\_

3=

## श्रथ शिवा का स्तवन

चाल पूर्ववन—'मानरे मान तू मेरी कही को। गई सो गई श्रव राख रही को॥ मान रे०॥ टेर०॥ श्रव्जित जलवन जीवन जाँचे, श्रव्तर घट खोलो खिडकी को ॥ म०॥१॥

बालपनो गम्मत में खोयों, यीर्यन धन लग रहो रमखीको। ढाय श्रवस्था श्रफल नितानी, वृत्त भयो न भव्यो जिनजी को॥ म०॥२॥

सद् गुरु वचना कुशदे दाये, मन गज वर्म कर तज कुमती को। सुकृत सोटा कर मोभागी, 'सुजाण' सीख धारों सुलटी को।। म०३॥

03

श्रथ लावणी की चाल का स्तवन । दोहा—'सोलैं सितया गुगा भरी, भाखी जगदाधीश । नाम लिया सुख सम्पजे, प्रकटे कोड जगीश ॥ सोलैं मितिया सतगुणरितया, शीलशिरोमिण सुखदाई । मिहमा मुखसे कहीं न जावे, नाम लिया पातक जाई ॥ टेर ॥ ऋषभदेव-धुया ब्राह्मी सुन्दरी, बाल कुमारी वरणाई ।  $\|H\|$   $\|Y_{2}\|$  छुन्य सकी को कक्क अवस्य जनम-पोक छुर बजर्ष ।  $\Gamma$  काचे तार वक्त चलकी क्कक मंग्री दुबार कोल्पा बीर ह चाह $-\frac{1}{2}$   $\|H\| \|\mathbf{x}\|\|_{2}$ 

सेवा कुली बाद वसकती सती बादणा विवास है। प्रमानती पदमानती मतियाँ विषय मुक्ता से बरराई ॥ से ॥ सा वे सोत बाद बीर सुसतियाँ बहुत हुई विनसत साई । ा रस्-बन-सकट सदस वास्तिरे शीवन बूकी पकाई × /

ा। सीर्वेशा हूँ ॥ 'सुबास'' सब मन सुमरेस करन्त्राः सवित्रां बसाशुक्र गुक्र बाह्र ।

पाप-वाच-तुःस बूर निवारे सूची शिवपुर की साई ॥ सी ।। से ॥

# ६१ ग्रथ उपदेशी लागनी

चाल-"त् धार हिये जिन्यचन मील सुण भैणा २। तुने (थने) हित घरदे उपदेश समक गुरु वैणा ॥ टर ॥ यो नरभव केरो दाव द्वाथ स जावे. क्यों विषय भोग किंपाक जहर फल खाने। त् हस इस वाघे कर्म उदे जद आवेर, फेर भगतण को वेर बटन तिलखावे। तू श्रन्तर खोल कपाट देख निज नैगा।॥ तू धार०॥१॥ ये मात पिता तिरिया सुन सेंग मगाई ?, जग भूठ कपट मुतलव की मचि ठगाई। थारो सत्त सम्बाई धरम तजे मत भाई?. करो दान शील तप नेम की सकल सजाई। जिन मत का यही सार करो जीव जेगार ॥ तू ने०॥ २॥ यो करमा केरों ग्याल कह्यो नहि जावै?, जीव सुख दु ख सचित पुण्य पाप फल पार्वे ॥ केई रोगी निरोगी रूप कुरूप कहावैर, केई निर्धन केई धनवन्त गर्व निर्हे मात्रे। तू क्यों होर्ह्यो मजवृत किताहिक रहणार ॥ तू नै० ३ ॥ केई पण्डित चतुर विचन्त्रण वेत्ता वाजै२, केई मूरख ठोठ लगार बोलता लाजै। ये जगरित विरीत नाना विध छाजै? "सुजाग्" श्रथिर जग जान श्रातमा माजे। ज्यो सेवे जिन धर्म शुद्ध जिन,का क्या कहनार

(ম.)

દર

#### भाष भीरजवा सपर सावनी

पोदा— 'फरप वृष सम पेर्प लल, बेडो सीतक हात ।

एक समता गुज भनुमचे तक कर पेद कराय ॥ १ ॥

'फक समती-गुक से मेली देश प्यादा। कहा है होसे नम्दरावी ॥

कु परी के प्रकार कगादी। गरे परी की समतानी। ॥

कु परी के प्रकार कगादी। गरे परी की समतानी। ॥

कामता तक हुछ सुप्कानी पेर्य परी दिश के माई।

पीरवता हु पर्से फड़े हुल पावे प्रमुता विचचाई॥ देश॥

सिक यर करेगत भावों कही भी दुरुवार्स चाई।

पराना चीवा जान सिते मत भीरतका वर सुचाई। ।का ॥१।

सो सर पन है विचन प्रकारी निज समय नजा माई।

काई। कात है विचन प्रकारी निज समय नजे काई॥ का ॥।।।

सुगमन कहा की मनक प्रवास से गिरि पर्यंत से निर जाई।

11 **53 0 11 8 1**1

कहमाय राम सती सीता कर तका पायबन बन बानवाह । बीरक से पुन प्रमुख पाई काव कर कीरत वरकाई । का ॥ ४॥ बहुय क्षस्त रिव रहत होव दिम सुख सुख समित्रत समस्माई । सत्त्व फल्मो हरिवन्द्र राजा को, बहुरि राज बादि प्रकटाई

क्ष्यूचेना का करे क्यामी, बीस वजे भीरज वाई। १--सर्चे का वाप श्रवोमुखी करे तो भी देखो, श्राग्निशिखा उ ची थाई ॥ का० ॥ ह॥ निन्दा स्तुति करो वो लद्दमी, श्रावो भलजाश्रो थाई । श्रय सरण पुनि हुश्रो युगान्तर, सत न चूके सत प्राहाई ॥ का०। ७॥ कुसगति कहो का करे वाको, जम चित्त थिर श्रातम ठाई । श्रिह शिरमणि निर्विप तिष्ठत है, मा मणि श्राह विप उतराई

पात्र दान रत गुगा श्रमुरागी, भोगे घन परिजन मनसाई। शास्त्र बोब कर्म रण जोघा पुरुष ईवन पत्र पेसाई ॥ रा०॥ ६॥ नर-भव सार धरम सेवनता, कर शुद्धात मिलव त्याई। निजगुण-रमण करो निन भक्ती, बहुत कठिन बेला पाई

रोया राज मिले निहं कवटू, सुगो सकल भाई वाई , महात पुरुष विषदा दिध तिरिया, धीरजताकु टिढताई ॥ का०॥ ११॥

तीत्र बन्य पडना न्तन, श्रग्धभ कर्म-दल खपवाई । चचलता तज समगत गढचढ, श्रास्त चिन्ता द्यो ढई ॥का० ॥१२॥ गुणसठ माल चोमासे जयपुर, पूज्य विनय कीरति छाई । नाम प्रसाट सुजाए' लायनी, हित धर धीरज की गाई

#### ₹3

#### भव सात इम्पसन की छावनी

होता "इजमनते अनुभव बरो, सुखिए शहु नर नार ।
आगतः पठ आहे के सातु व्यवस्त तिवार ॥ १॥
आजः पठ आहे के सातु व्यवस्त तिवार ॥ १॥
आजः—"वपना पदकु तज वर चेतन परमें फसना ना चाहिए।
से में रोता और ससरत में दुवना ना चाहिए।
खुशा १ मांस २ मद ३ वेरल ४ ओटफ, ४ चोरी ६ परनारी
बतायी।
इस वार्षी है इस्विसन सातु ही मत सेवो प्राच्यी॥ देर॥
पाय सकस संकेत साराय वानक दुर्वकान ताना।
मूक स चातो, कज्यु की सात वारिद्द को वानो।
स्थाया सेवा सुरक्ष की सात वारिद्द को वानो।

स्वसन राय को कोतक भी किबर्या निर्दे तिरखया आयो। ब्राय रोख से राज द्वार गये जल पेडव से सुख्यानी ।। इस्क का रे।।

कंगम जीव विनास करे रसना वा मिरकी हरणसा। निर्देष पापी पराव शास ब्राट बांबे मारा नरफ जोग नर नीच कसाई अमदा आहार मजने वारा। निर्माक है, अग्रुवि-मृस दुरांबतसी बारा। सोस सक्यो वफराव सुरार संधी जासी तक्यों नर सुर हानी कृमि कुल रास कुवान मडे श्रित, छीवत सहू शुचिता जावे। मदपान करे सो, बोने वहोश उके दिलके दावे। छेडे छाक मतवाल घूमतो, चाले जहा तहा पड जाने। दारू लक्त्या सुख, सुत्र श्वान पर देतो खबर निह् पावे। महा निपेत्र मद तज मितवता, यादव क्षय कथन हिये आगी।

धन-कारण गणिका श्रीन रचे, निह तो नेह तुरत तोहे।
यामगो न किन की मृद विमवास बरी मोहघत जोरे।
मद माम भर्गे निनके मुह की लव, चाखे नर नीच श्रेम धारे।
प्राथिय श्राला, जगमे कुयश चढावे भव बोरे।
वश्या सग रमो मत मोरा, चाम्दन लख चिरतानी ॥दुखः॥॥॥
इञ्छाचारी गरीव दीन पशु, कानन में डरते फिरते।
मिरगादिक बहुने तृण पत खाई पेट गुजर करते।
वेगुने दुष्ट श्रनारज उनकी, रोल सिकार हरप धरते।
दुर्वल जीवों का कालजा काढ श्रापका भिंड भरते।
श्रानरय मूल विमन मत सेश्रों, ब्रह्मदन श्रामेट नरक ठानी

॥ दुख० ॥ ४ ॥

पर धन लेवा तके निरन्तर, पापी कुटिल कुराफाती। चिन्ता निहं जाती, चोरी करता छाती धडका खाती। विश्व ने मार मरम, कोट बार करू निजर ताती। हा पडे जेर बध भागसी, भोगे बेदन श्रश घहाती। एह जाए तज चोरी चेतन, सत्त धोस गयो नरकानी ।।दु०६॥ रन बीजे पीवन होय कीयो, पन के सेरो बंग जाने । राजादिक शासे क्षोध सह फिट फिट करें अपगरा जाने । भींक की पातक पेक रवान सम, रूप क्षंपट कक सुरमावे । राज्य ब्यू बाखी, इंबर र भरुमाय गंत्रा सीटा दाने । एक एक सेक्या स धा गत सात् करन विपत बाली ॥ द०॥ ७॥ धगरीचे नावन की साम में योप ग्रावन पन प्रजन्मी। महामन्दिर में वचारवा पुरुष विशवधन्दवी भारी। वास मसाव 'समाबः बावयी। बाजी विसम वजी सकियारी। इस्य मच परमाव में पाने सक्त, सम्पत शीका नर मारी । सच्य स्वसम् का स्थान करे। वह भाग सुगुरु की भूम वासी।श्राजाः।

£ 2

चाल समयी की

वेट एम ने क्स बनाया।

स्क्रदा 🛎 मांगे रोटी, पड़े वीर्ने पाव श्रून पेट में काग बन पश्चिक बाग जीव सुपदि सोचे । कहा शुक्र पदि । पथ विच को ब्यानाचेगा स. चेत चित्रालम्ब श्राहा सही ।।

अस्य कर्ता । हैकां मोद्र माध्य में सगन दीव कर, क्यों प्रता है तीव रही ।

पक्रक क्रोक्रकर देखें दिशामां, स्वार्रेय का सह सेव्य सही । स्वामें की बाग रही आसांगर कांक पाल बढ़ मोट सही।

बिन मतलब कोई मुखे न बोले, यह जग रीत विरीत कही। क्यों इनके सग मोह श्रहकी, तेरी श्रांतम हुव रही। राग हे प बहु भाति यधारै, करम वन्च सु डरत नहीं। श्रोद्धा जीतव काज जींव तु, क्यू करता है लड़ों लड़ी ॥ एक० ॥१॥ बडी भूल दुनिया की देखों, इस भव कारण पच मरते। पर निश्चय जाना, जिनकी कह्य भी गम वे नहिं करते। धर्म स्वर्ग सुख छोड़, पाप कर नरक गति में जा पड़ते। तिर्य च का दुख परतच्च दीखे, तोभी चित निंह अनुसरते। कुड कपट छल छिद्र करीने पाप पोट शिर पर धरते। कुविसन श्रनाचार श्रति सेवे, लोक लाज से निह डरते । नरक दुख में जाय जमा की, मार सहें वहूं मड़ा मड़ी ।।एक।।२॥ जगत जाल विश्वम का बाना, इस पर कहा तू लपटाना। मात पिता तिरिया सूत साथी, छांड श्रकेला उठ जाना। मेरी मेरी कर रह्या मूरख, तेरी न काया कमठाना। धन माल सब धरषा रहेगा, सग चले नहीं एक दाना । सरायसम सहू मिल्या मुसाफर, म कर रोस मत ललचाना। श्रात्म ज्ञान समाधि भात्र में, रमण करवा होय कल्याणा । 🦙 जात पात में मान करी मूढ, क्यों पाडे दुधडाधडी ॥ एक० ॥३॥ जन्बर जोर यमराज तर्णो है, तीन लोक सह थररावै। काल आयकर पकड़ेलो ज्यू चिडी सीचाणो भपटाने । घौषघ वृ टी मन्त्र यन्त्र कछु तबिया काम नहिं छावै। सगा सैंग बिलबिले बहुत विध, ऊभी कामग्र गरताबै।

पुरव पाप रह बांचे हैं हा बीच बाकेशे शुनशाने 17 "
ग्रस हुव व्रित कर्म कार्य कर विद्या प्रकारों 17 "
ग्रस हुव व्रित कर्म कार्य कर विद्या प्रकारों 10 एक शो एती !
ग्रस भाव ग्रस बाता में तीवण ग्रुपुत सीख बनकारों हैं ।
बादम बीच बांस बात विन्दु, ग्रुपुत सीख बनकारों हैं ।
बादम बीच बांस बात विन्दु, ग्रुपुत सम रहसाते हैं ।
बादम बीच प्रसार भी हैं दिन बालीचा बाते हैं ।
ग्रस्थ सार दिसावर मोटो, इससे मध्य बिदाते हैं ।
पुस वित्यवन्त्री वदमानी चारम ग्रुपु पंतारों हैं ।
सम मध्य भाव क्षेत्री करम मध्यों बांस सीचार ग्रुपुत हैं ।
पह मध्य क्षेत्र करम मध्यों वर्ग से समस्त्री ग्राव्यक्षाता "

#### 8 ¥

#### चास सालवीं-भगना पद को तब कर चेतन पर में फसना ना चदिए

करता न कहू जंग ना ठगना चार कहना मिहना परि हरता। पुष्क जिल्लामी बात प्रमु भ्यान हिने निरुष्क बरता।हि ॥ धारण कहा सु भ्रमध मधे बहु कहा बोराधी पोसि कई ! बहुर पति में बीब हुई पायों वारावार नमी। हेन्द्र भेरून सावन हर्जन, तरक बेदमा बोर सही। बहुक जिस्स में बेदे चित्र, बार बिरामण्य पुर पही। पी क्षवस मत कुक बाहुए पहन बेठ मसु का रास्ता हर्जन हा।

भूठा जग के फारण पच पच, दगा ठिगा क्यू फरता है। कपट कुण्ड में पड़ीने, पाप पिएड सर भरता है। श्रधिका लेना श्रोछा देना, अनीति करी धन धरता है। थिर नहीं रहेगा फिर पछताया, काज न मरना है। नीति रीति सु चाल सयाना,नाहक किमी नै ना छलना ॥तुन्छ०२॥ गर्व बोल मत बोल दिवाना, मान करी लप्टे अपमाना । जिय सममाना थीरानी, कथनी से क्या फल पाना । श्रातम ज्ञान समाधि भार में, रमण करो निव मतिमाना। होय कल्याणा छोड़कर तू न करम वध का वाना। सद्ध दिशा प्रकटे चेतन की, जब होवे भव जल तरना ॥तुच्छ०३॥ समता सागर नाटा निर्मेल होय, सत्त शील सिखगार सजो। त्रितय रतन का पैर श्राभूपण्, श्रातम ने खुब छजो। समगत सरस सुगधी भोजन, पाय मजो जिनदेव मजो। दया धरम का पान मुख, चान पाप का पीक तजी। 'सुजाए' ज्ञान किया गल चोसर, पैर सु गुरु के पाये परना। भला पैर सुरारु संग त्रिचरना । तुच्छ जिन्दगानी ॥४॥

६६

चाल-निजनन्दन हुलडावे वामादेवी, निजनन्दन्० श्रम्तर घट नहिं चीन्हो । चतुर तैने श्रम्तर घट नहिं चीन्हो ॥देर॥ बहु विध चटक मटक कर चाले, बात करण परवीणो । इन भव की चतुराई छाटे, पर भव से नहिं भीनो ॥च०१॥

हुअ समदारम अत न नायों दुष्का में दिक्क दीग्दे। यर पणवा में दबर निर्मादन यार पड़ी भर कीग्दे। (चतु॰३)। भगकी लुटी मो सब अर्थ्य भयदक प्रत्ये मरीने। पर भव में विद्याना पड़ियों को वोई इन कीग्दे। (घ०३)। इन्द्रताई कर्म करी अन ठिग्या वर्ष माम वर्षी में। सुश्राक करें दू अनम यमायों निज्ञ ग्रुष्ठ एव मिई पीनो ।।

भार पाला ॥ चतुर सरक ।||४१।

६७ धान धी पान

दोदा-मोह मद वी वस्मत मनी जग जम वस म ब्रह्मत। प्रटित बागु सुर वर वहुं सामरव माव सम्बास ।।सास

प्राटत कार्यु धुर कर वहुं सामस्य माथ सम्बाम ॥३ क्टेंब म बोहे काल पिश्नमन्द क्टेंब म बोहे काला। की क्टेंब म । । दिसा।

बासाती के इक्सायां नहिं सके पुता हुए वक्स: धाने इन्द्र मरेन्द्र हारी काल नकी वेदका । विदान ?!! स्वां मुख्य पालात कोंक में आई वह काल तिहास । देव समुद्र नामन कोंचा राय कम सन के सद गान । [विद्यान शा सूच बाम संस्थान मर्कन्या करना बाद्य पाले । कुतम्य बाद कमान के होगाने बीमात पढ़ी कर बाल । [विकास

क्षक-क्सा चोधी क्सा (

महल सजावट हेम पर्य क पर, सुन्दर रूप रसाली। सेज हेज सब रह्यो श्रधूरो, यह न सक्यो मुख सवाल ॥चि०४॥ प्रह गण माही चन्दा सोहै, सभा माहिं भूपाल। समा म्बमा शस्त्रधर करते, नृप खा पढ्यो उछाल ॥चि०४॥ तत्त्रण तरुणी परणी श्रानी, गज गति चाले चाल । पासू प्रवत्त शूल उठ्यो तव, यम ने सक्यो न टाल ॥चि०६॥ श्रम महिष्या वसु सुरपति के, रूप वैकिय भाले। सागरोपम स्थिति पूर्णे हुवा सु , काल मपट विकराल ॥चि०७॥ द्धि वन हैम किलो तम भूगर्भ सगरियत श्राग्न माले। सोवत जागत सुखी दुखी पे, श्रन्तक पट के जाल ।।चि०८।। पुत्र कलत्र तात मातदिक, ये सब फंदो (मोह फद दे) डालै। क्रगति परत को राखे जिय को, धर्म गुरु करुणाल ॥चि०६॥ चिन्तामणी रत्न मग पडिखो, सब दे चाले फालै। तिम सत व्रत विन, मा यौवन तरु, काटए। भयो कुठाल ॥चि१० श्रस्थीकेश दात नख-सींग हू, काम श्रात पशु खाले। नर देह काम न धात धर्म गहो, दाखे सुरार हयाल ॥चि०११॥ ईर्व्या श्रमरव मेटो मनकी, मत दो को सिर श्राले। तप-सयम नित नेम धर्म में, रहो निरन्तर लाल ॥चि०१२॥ स्वरुपायु बायु सम चंचल, निष्ठ सहज राह ढाले। 'सुजाएा' सग सबल तेवे कु 'रतन' त्रय भर माल ।।चि०१३।।

#### 23

पाल-कान को दर राखी परम की बाट

चिक्रिये बर्म की बाद, सुगुरा तर चक्रिये बर्म की बाद ।।देस। कप अनुप रंभा समृद्रामा नाक दिंगीला काटे। दास-सचास भावाम देख मत मुहके में पुत्र ठाड शहरा है।। म्यती जाती सर्घे संवाती यन कवन वर हाट । को करनो करों स काका और कोच क्याद ।।२०२॥ चारो गारी भोर समारो. भीरत गावे माटे । तहाँ तु बोस्रत दोस्रत क्रोसत प्रकृत सरण करे नार ।।स.०३।। धातर नाम किने जम के दित फिरी देश करकाते। विज सर्जित विश्व मोथ सिक्षे तुम्ह, मिकसी विक्को जिल्लात ॥११०४॥ विन्त विकारको सत्त सः बोसी पर विकाशीय क्याउ । की बिव सम बोसे वोड़ हो। चमा करी मन बाट ।।स॰शा पर पीड़ा है कीड़ा माने हुवेंचा करे भी बाटे। तन के तनिक शुर्वे जब कंदक, ब्यु 'मेले शीसाट ॥स०६॥ धारान करी वर वसन पहरकर वहै अवानी फाउँ। वर्में का मर्मे कके नहिं मुरक इंगम कवी मोह शह ।।स००। देश तथ समक्त को बन्धन वश्च श्रवणन करते । चडत 'ग्रजाया' वरम कोकल विस जेम वजी की बाद ((Roci)

## 33

# चाल-मनवा नाहिं विचारी रै

मनवा मत ललचावे रे। लोभी क्यु ललचावे रे। षमर बीती जाय जवानी, छेह दिखलावे रे ॥मनवाशाटेर यह कीनो यो करणो याछे, या फिर चावे रे। इग् विघ लालच करता, जनम विहायो जावे रे ॥मन०१। घर सुन्दर वन्धव सुत साथी, माथन आवै रे । इनके मोइ वश भूल मकोला, मत तू खाँगे रे ॥म०२॥ काम भौग क्रीड़ा मन करने, कर्म वन्धावेरे। फल किम्पाकरी श्रोपम, ज्ञानी देव बतावे रे ॥म०३॥ जग सुपना सम माया, जागत मूठी थांबै रे। समता के सर में मत ममता, घूल मिलावे रे ॥म०४॥ मुख दुख योग वियोग तेख, छन कर कहाने रे। फूले मत मुरभावे भाई, सुगुरु चितावे रे ॥म०४॥ श्रातम तत्व त्रिज्ञान ध्यान घर, जीव सममावै रे। सो 'सूजाए' शिव पांचे, आधागमन मिटावे रे ॥म०६॥

> १०० चाल-पूर्ववत्

भीला क्यों भरमायो रे, लोभी क्यों लिपटायो रे। बार बार समकायो तू निहं गेले झायो रे। भोला क्यों भरमायो रे ॥टेर॥ पर्मेशक सम चक्र सुरकाती, सुगुरु चेतावो रे।
तू मिरमा मग मृत स मृत्यो कवट पायो रे ग्रमाता १।।
पर प्राची का माख बुटकर, बहुत पमायो रे।।
सीत हुसी ने पर्मे प्रकृत्यो चानाव गायो रे।।योजावश्य।
सन प्राच पोवन के कुछ सुकियो जोर जावायो रे।
सुक्त जिल्लामी मांही इतनो कवी (कह्म) चानवो रे।।
सोधावश्य

बातम देत दिवे निर्दे सोच्यो बनम गमायी है। 'सजाव' को ता निष्पद्ध कोची नत्मच पायी है।भी प्रा

१०१

चाता पूर्वेचत

विचा पर-घर गमम म फीविय, आपु घटै गत ब्रीविय विचा पर-चर-गमम म फीविय ॥ टर ॥ पर मारी का पार बुरो को मब दुक नियम सर्वीवय ॥स्रीया १॥ स्वचर्यत राज्या वकराजा राम त्रिना इर क्षीविय। स्वचर्यत इस मरी नरफ पहु तो अब तक कुपरा क्य्रीविय ॥ बीना २॥ मारी क्षवस के राम पर्योक्तर होपत्री इरख करीविय।

मानी खरू के राम पद्योत्तर हीपनी हरण करीतियः। कृष्ण पायत्व रख मान महमा जन् जिंना रूप यर जी जिए ।। जी अ।

मैजरहा वसे मनिएव राजा साह हस्या पाप ग्राहीक्रिय ।

कुकर्म कीनो काज न सरियो सरपे हसीने मरीजिए ।।जी० ४।। कीचक श्रादि मुन से राजा, रिपुपुर भीख मागीजिए । देखो पर दारा-सग राच्या, 'पत-घट गुण न रहीजिए ।।जी० ४।। शील सु शूली सिंहासन कीनो, सुदरशन सुगश लहीजिए । 'सुजाय' सकल गुण सफल मित्र ये, शील सुधारस प्याला पीजिए ॥ जीया ।।६॥

## १०२

जनम गमाया रे भाया, तेरा घट विच ज्ञान न श्राया, जनम०।।। देर ॥

सत धरम उपदेश सुगुरू मुख सुग्रता नैगा घुलाया।
सारी रेंग्रतू ख्याल तमासे, नगों नेगा सधाया। जन्म०॥१॥,
पान करगा हुसियार रात दिन धर्म करगा सुरमाया।
परदारासू प्रीति लगा कर पर धन हरगा उ माया॥ ज०२॥
अनस्थ कर धन कियो इक्ट्ठो। अनस्थ द्रव लगाया।
सुकृत खरच की बात कहैतो, धड़ हड़ धूजे काया॥ ज०३॥
आसम हेन जरा नहीं सोच्यो, किया काम चित चाया।
कुविमन अग्णाचार आचर कर, कड़वा करम बंधाया॥ ज० ४
परम धरम को मरम न जान्यो, मोहमाया लिपटाया।
'सुजाग्य' कहै प्रमु नाम न लीनो, नरभव रतन हराया॥ ज० ४॥

१-- इज्जत

( १०३ )

₹•३ चास पूर्वपत्--

<sup>प</sup>त् मही समक्षे रे भोला थे नर-मद रहन अमोला त् मही० ध हेर प

मगट कटक विशन्द पार फक्क सत संघे बस बोहा । पीके तुपिद्यतासी माई सहसी इस्म हैको ता। तु०॥ १॥

क्रमुक समूत्र का भेद न पादा स्त्रवा भरम मञ्जीहा। गोपय पुष्ट आई एवं सरमा तें अल्बा दोड मोडा ॥ त् १॥

भारी मारी चुनकी जारी पर नाकि इतकाका। निजनाय गमन करोबा तो फिर, बुख से केम वश्रोबा। तुं० ३। कापा पिरव का किसा मरोसा, विश मासा किन देखा।

करना होव सो करते फिर, बम भाव फिरेका दोखा॥ इ०४॥ यन भाषा कवसर ते पाना, सुकृत-साम गर्देशा।

प्रवचन समदा सुक्रसागर में करिय धर्म किलोका ॥ तु० ४॥

बान शीध-तप-मत्व आही विव इसमें बोब रगोजा। सबाव' खरी-पदर्म संपद का यासी बहुरंग रोहा ॥ त ६॥

808

4M ~~

भाई मत रोस तू माना रंग गुनाल सु ॥

"भाई दोखी दोबी, सन्त नसन्त की बहारमें। भाई। देर ॥ भडावत-पंचरंग पुत्र सङ्ख्ले भवि सञ्चल ग्रजार में ॥ माई १॥ ह्यान-गुलाल-लाल रग उछरे, श्रमुभव श्रमलाकातार में ।।भा०२॥ किया केसर रग भर पिच कारी, खेले सुमति प्रिया सग प्यार में ॥ भा०३॥

जप तप- इफ-मृदद्ग चङ्ग वाजे, जिन-गुग्ग गावे राग धमारमें ॥ भा० ४॥ 'सुजाग्ग' या विधि–होती मचीहै, सन्तन के टरवारमें ॥ भाई० ४॥

## १०५ साल प्रचर्धः

# चाल पूचर्वत

"गुरू देव को, गुरू देव को, दरश लगे मिसरो। गुरू०॥ टेर ॥ हाड हाड मीजी में बस रहाो, कहो तो किम जावे विसरी॥ गु०१॥ गुरू गुरू जग में केता बाजे, परखे नर जेमहेम विसरी॥ गु०२॥ गुग्ग दरिया गुरू में किम भरिया, ज्यु कुल्या अनार जड्या जिसरी॥ गु०३॥

गुरू बिन जग माही कहो माई मुक्ति हुई दाखो किसरी ।! गु० ४॥ पाप-ताप-सन्ताप निवारण, गुरू गंगा जग में इसरी ।। गु० ४॥ कर गुरू भक्ति घरो धर्म सक्ती, आयु बल नितरह्यो खिसरी ॥ गु० ६॥

महींमें महिमा श्रद्भुत गुरू की, कहत 'सुजाण' पूज्य सिसरी ॥ गुरू० ७॥ २४६॥ ( tox )

१०६

भार-भाग क्रोच से न्यात रे, गुरूपेंग इमारा"। यम होरी

साम होती जबापू सीचा ग्रुक मोरीरे, पेसी कोसी होती ॥ बग्रापू० ॥ डेर ॥ बिन सचिव तम नम्बन वसमें, चाओ ग्रास्थाजन मिल होती रे।

बारो समवा सर मर पिचकारी, बाल गुलाख मर महेरीरे। रमो संग समवा गोरी ॥ ब॰ २ ॥

वहराग चमको राक्षरके माही तप क्षक वाने वहुँ भोरीरे।

गामा कित यह जोरी॥ व ३॥ 'सम्रात्य' फाग रंग राग अञ्चलम चारो घरम के बोरी है।

> जेनी भवधित भोरी ।। जकपू • ४ ॥ ————

१०७ चाह्र—पश्चिकरी की

चाउ कृषा नव बावड़ी पश्चिकारी वेस्तो। सर्व शुरू सीमा प्रिये करो स्टब्स सुगया को थ।

धोक्कस धाराम देव जिक्स कोव । सर भव सराविक सः सिल्को सराम सामग्रा कोव.

गोष्ठ कर्रा रग रोरी ॥ बसपु • ॥ १ ॥

नर भव शुराकक स्थानमा झुळ झुग्या काव, चेत सके तो चेत जिमरा जोस ॥ १ ॥ चतुर शति भरमत किरयो, झुच सुम्या होच ।

नव भाटी विस्तार जिल्हा क्रोस ।

नरक निगोद री वेदना, सुण सुगणा लोय,

सही श्रनन्तीवार जियरा जोय । २॥

योग मिल्यो दश बील की, सुग्ग सुगगा लोय,

एल जनम मत हार जियरा जीय।

सुकृत कर शुद्ध भाव सू सुण सुगणा लोय,

भव दुख दोय छुटकार जियरा जोय ॥ ३ ।

काया घट काचो कह्यो, सुण सुगणा लोय।

गर्व करे सो गंबार जीवरा जोय।

मपत सुपना सारखी सुग सुगगा लोय,

मत मुरको नर नार, जियरा जीय ॥ ४ ॥

योवन जाय उतावलो, सुख सुगखा लोय,

ननी वेग जल धार जियरा जीय।

रूप रो गर्व न कीजिए, सुण सुगणा लोय।

जोश्रो चक्की सनत्कुमार, जियरा जीय ॥ ४ ॥

पल पल श्रायु वल खिस रह्यो सुरा०

नहिं कीय धाय उपाय, जियरा जीय।

काल मतपाटा दे रह्यो सुगा सुगगा लोय।

वाज तीतर को न्याय, जियरा०॥६॥

च्चण लाखीणी जाय छे सुण सुगणा लोच।

करना होय सी कराय, जियरा जीय।

मुर तह सम जिन धरम ने, मुण सुगणा लोय

सेत्रो मन वच कायजियरा जोय।। ७॥

( १०० )

रान गीत-वप-भावना सुग्र सुग्ग्या स्रोप

कर करवी कहु सार विवस बोप।

चरण पकड़ जिल शत्र का सुध सुगसा कीय

देमी पार व्यार शिवस को वास ।। दा। चोमासो पाली किनो स्था सुराखा को थ

पुस्य विसम्बन्धी ऋषिराय क्रिन होता।

**ठ छ** परसावे भाषा**र छ छवा छ**गया। स्रोव

'सुजारा' सुपत्र सुगाय जियस जाय ॥ ६॥

#### ₹•=

समता का स्तवन

समता का राजका समस्त नर समता मार वेथान। कर्मो होये परम करवास समस्त नर समता सार वेथान। टेर ॥ समता सुन सातर की सहर के के हैं मितमान ॥ सम १॥ कोच कराव की समझ बुम्मपन शीएक वर्षक समत ॥ सम १॥ वपनी क्रोध क्यमस कर संघे महत्त्वप फक पहिष्वन। सम १॥ समता इस कर राज महत्त्वप फक पहिष्वन। सम १॥

दुर्मेश्वे दुनि में पहुँचावे द्वमित्रे को अपने शिव बान कश्यम ३०( श्वमताकर केह दिरे शिरतु है दिरजामी निरकात ॥ सस्य हृ॥ 'श्वजावा' कहै समना मिन सेको मकल गुरुतों की स्थान ॥ संका 30\$

चाल गीतकी

नवार्या जाट का गढ जैपुर वॉको रे। सुगण नर साभलो, काटो करम की फासी रे। सकल सुख संपजे जग में यश छासी रे ॥ टेर । गुरू उपकारी दयाल जी शागी कहत सुधासी रे । सममइ ऋथिर सुख मुर्छिया पुन्य भोगों वे वासी रे ॥ १ ॥ श्रनन्त काल सु प्राणिया, भिमयो लख चौरासी रे। हिये त्रिवेचन कीजिए, याते तु सुख पानी रे ॥ सु० २ ॥ श्रायो श्रकेलो जीव तू पुनि एकलो जासी रे। भोला मोह घोले कहा छेवट विख्वासी रे ॥ सु०३॥ भोग तिरपत थई, धर्म करा जद मोको आसी रे। समय पाय चेते नहीं, तेहनी होवे हासीरे ॥ सु० ४ ॥ दुख जीवरा तुच्छ आयुमे, का भयो विषय विलासी रे । भोग श्रापद तरू बीज हो, चित में लेखी बिमासी रे ॥ सु० ४॥ दर्जय कर्म श्रार श्रष्टने, सूरा जेह हटासी रे। चात्रक तेही ज जाणिए, धर्म प्रीति लगासी रे ॥ सु० ६॥ वनरामावश जे पड्या ते तो गोता हि खासी रे। विरक्त थई जिन जे भजै, पावे सुख खविनाशी रे ॥ सु ७ ॥ गृह श्रागण वहि नग्या पीछे कृप खुदासी रे। दत्त तत्त्य पहली करे, सोही सुखिया थासी रे ॥ सु० ५॥ इल कर्मी ज्योही जागिए, जीवे धर्म रचासी रे।

गारी कर्मो श्रीवते दिख पर्मे ज मासी है।। सु० ६॥ "कुर वज कपहेरानो विवरण समग्रासी है। सूर्वे हस्य विकास तथा सुणने निहा ठासी है।। सु है।। संक्य समझीसे जोस्ट, श्रावणी तीज बणानी है। सिक्यक पुरुष प्रसाद भी यह इस्ल प्रकारी है।। सु हह।।

#### ११०

चाक-रंग महकांकी कु ची बाद !! भा दिन की करको सबकीर क्यू कठरों सब सागर तीर।। बादिन **की** • 11 हेर ।। परम पुरुष परमाध्य म<u>म</u> को नित मित जाप जयो घर बीर ।।शा०१।। भीत क्रदक्क क्रवान्त काहेबी तक तक मारे तीर रारीर !! वा ० २ !! चस दिन का बर राखों निजा विज्ञ प्रमुख पदक्रम को पक्रमों मीत सबसे सावा करी। बोको क्यू बोसे मिठका क्य और ॥ वा ० ४ ॥ पर ग्रम संबद देखी प्यास मत होती दिसमें दिसमीर ॥ वा • ४ पचन क्या क्याप्रियो लक्क् प्रकट करो सब फेर क्वीर !! वा o राजी मोजन समय साहत तब मत नीने तू सम्बन्ध शीर ॥ वा क्रमा, व्या सत्त शील बारामी, कर तप पर तप मात्रो सीर ॥वावना राक्ति सार इत पाको नाक, पात्र दान में रही अमीर ॥ वा ॥ इ.॥ शंका क्या कर मत केंगी, जिम भागम को मीयो भीर ॥ वा ० ।। 11 es 11

मर्वे चाड घर्मेष्ट मिले रे सु , हर्रा माझ वह बात ॥ सु मा।
फाल पाल की परालय रे सु । बीहरी ही समध्यत !
वैसे धर्म नी परालय रे सु । वित गुढ़ धीत बढात ॥ सु । है।।
जित धर्म पुरत बोगे मिल्योरे सु । समध्य द्वात विधान ।
वप क्रय क्रय कर जर चरारे सु । तक गुठा वृद्धात । सु । १०॥
लोह नाव मा तारसी रे सु । तारसी क्रयटक क्रत ।
क्रमुढ़ सुगृह दिन क्रयटारे से । क्रयटक क्रय ।

#### ११२

**कल गीठ की —केबच धो** गनगोर• ।}

पानो पुरंग वहार बीनाओं, पानो पुरंग पहार।

सव हारे नो सर-मन भीनो करिये भर्म विचार ता देर व स्वज्ञम वपदा तमझन नमहुद्ध सिक्य प्रस्ती बार।

वर्म वद्यी नोजा करें हुरत्या को बांचो वंद सार ॥ सवन १ ॥

पन वद्यी नोजा करें हुरत्या को बांचो वंद सार ॥ सवन १ ॥

वर्म सर्व मन बालज काली गुरु परस्था पार ॥ सवन १ ॥

पोला सीतन कराव चेतन सब रख दिस से खार।

प्राम्य हु काचो देहती मांडी देर विरोव निवारता वच्च १ ॥

वर्म हु काचो देहती मांडी देर विरोव निवारता वच्च १ ॥

विश्व वर्म सेवि रिक पह पाने कही वस हो स होर ॥ ( 330 )

जाणपणाको सकल सार ये, युजाण कहे लखलो पर पीर ॥ ११ ॥ वा ०

# १११

चाल—गीत की-श्रनोखा भंतर जी हो । ''सुगरा। मानवीरे, कर तू घरम तस्मी पहिचान ॥ 🕫 सुगरा। मानवी रे 2 ॥ टेर ॥

प्रथम समकित सर्राधये रे सुगएा, तत्व तीन विन्नारा । सुध देव गुरु वरम नीरे, सुगए। सेव करो मितमान ॥ सु० १॥ श्रनुक्रम सहु सरिता जई रे, सु० सिन्धु माहे मिलान। तैसे श्रहिसा धरन मे रे सु० सर्व घरम श्रान वसान ॥ सु०२॥ देव निरजन सो नमो रे सु० रागादि दोप हटान। केवल नाए दशए। धरा रे, सु० मोही देव श्रवधान ॥ सु० ३ ॥ सत गुरु तेहिज जाणिये रे सुग० समी दमी गुण खान। सुमत गुपति रहे लीनता रे सु०, पर उपकार करान ॥ सु० ४॥ भव दरिया पड़ता थकारे सु० गुरु तु व वेल समान । सेत्र करी गुए संप्रहो रे सु०, ज्यों पहुँचो निरवाए ॥ सुध्यः॥ कुगुरु पाखरुड मत वारता रे सु०, मत दे ता पर कान। भ्रम जाल के मायने रे सु०, ज्यु हरी कूप पडान ॥ सु० ६॥ इम जाणी सत गुरु तणीरे सु० सेव करी हित छान। धरम लाभ मचय करोरे सु०, सतबुध समता ठान ॥ सु० ७॥ धर्म छोड धन धन करे रे मूसु०, ते नरढ अजान।

बग नाता को बम का खता जानों क्यों न क्यांची। इनसे दर बातम गूण सर मर, वो तेरी सफ्त कहा जा ॥म ६॥ मगक्री मत का मन मेरा सुगुरु सील सुनता ही। 'मुकास सम परिसाम बात दर इसमें बहुत नफा ही॥ मं कश

११४ मन भ्रमर का खबन नाम--हो पित्र पंछादा । चरे मन समरा रे वाको क्रान गताब जोए। निकमक्तम्दरस पीते मूमूस्यूकरेरे कोए॥ १॥ चरे मन समरारे निश्व गुरा साझ पराव दोए। सरस मृग भी महिमा, फलकी महक्ति रेकाए॥२॥ भरे सन समग्र हे इस बसन गुवाबार बोग्र। सव क्रिते य कश्चिम्बं काची कारमी रे ब्रोप ॥ ३ ॥ भरे मन समरा रे जीवन फुल कुमबाय जीय। चार दिमां की जटक चांदनी दिल्ला रही है सोए !! ४ !! चरे मन समरारे महाती हुसून सुवास बोप। वज्रकर रेमव भावक बैठे बलका रेखोए।। ४।। चरे भन भमरारे बिर पद प्रीति बनाय बोर । इपर क्यर क्यु सूम सूस बहुक्वों फिर रे क्रोप ॥ ६ ॥ बार मन भवते रे, कुश्चिवा बारा माग बोए। सुक्राया प्रमु परक्य की पाई सेवता है स्रोप ५ ७ ॥

चड गित डोलर हींदैं हींचत, भव दुःख भ्रमण खपार। भोगै श्रकेलो भ्रापिकया कृत, पुर्व्य पाप दोड लार॥ मत०४॥ श्रथिरे पर्याय पिछानी ज्ञानी, जग सुख दीनी छार। 'सुजाए' कहें यह निकट भवी छे, होंसी सही निस्तार॥मत० ६॥

# ११३

# मन समाधि पद

दोहा--"मन मरकट को बाधले, ज्ञान ढोर कस जोर। इत उत कहा ते जायगो, रहे ठोर को ठोर॥ १॥ चाल-मना तुँ ने किए।विधकर सममाऊ॥

मना तू मक्करा मकर मिजाजी, थारी उमर देत दगाजी।
मना तू मक्करा मकर मिजाजी ॥ देर ॥
कितनिक उमर कितनाक जीना, क्यु जग जाल फंसाजी।
रूप रग भोडल का भलका खलक ख्याल चेर बाजी ॥ म० १ ॥
मनकी लहर तरगा बहुविध, लोक कहें यो पाजी।
कूड कपट केलवणा कर यो, नर भव हारो ना जी ॥ म० २ ॥
कबहू सोच सागर मन भूले, कबहु क रंग रस राजी।
आरत रोद्र ध्यान तिज धीरा, धर्म शुक्त ल्यो साजी।। म० ३ ॥
सुख-दु ख लाभ श्रलाभ-होन गत, सोही होवें निव्नका जी।
मनसा पाप बांध मत भोरा, धार सन्तोष सदा जी।। म० ४ ॥
दुर्मति दीक्ष जाय मन जबही, घेर राखो घटमां जी।
कतवारी का तार तगी पर, उकट श्यान मुलदा जी।। म० ४ ॥

१-कातनेवाली

नरसं प्रीति चनारी तेरे. मित्र पर क्यों न समरका रे।

पुर्वात संग अवसीन रहे निव, क्रिस विश्व पर कराना है ।। अस्तर १ ।। अस्तर १ ।। अस्तर १ ।। अस्तर १ ।। इस अस्तर अस्त अस्तर के सुक बाहर निर्माहन परमव नजर न परना है। अस्त समय समय असरहा झीने कराके बससे बरना है। अस्त १ ।। जिल्हा विकास स्वसन सुराहे काम राग से टरना है। इन कर सम की बाझ सबस गत, सममनो वर्गों नहिं निरमा है।

॥ यः ३॥

मूठ करट जग जाकमें फसकर पाप पिरक नहिं सरता है।

भागता काल की कमें काहिमा, ताक तुरताहि हरवाहि॥ स० ४॥

सर्गाका चतुष्टान किया कर वर्म पंच चाचरवाहि।

भित्र गुज स्थल मुजान बीन हो ब, तारक सराय दिख्याहि

।। बन्तर 🗷 ॥

११७

षाध-कद्रवा

"इवा पर आधन वेगी को जी बड़ सक के रीती बाद ॥" वचु एन्या वरा सुक्ष रहोरे, वारो जनम अकारण जाय मध्यजी वारो ज ॥ देर ॥ रैन दिवस अम मेकन समस्य स्वाच्य हागी वहाय । एन्यामी कोई सक्रण वर्गी व्याच्या स्वाच्य हागी वहाय ।

### ११म

#### चाल--गजल की ।

"ध्यान में जिनके सदा लउलीन होना चाहिए।।"

हुक चश्म दिलकी खोल देखो, स्वारथी सहु है सना ॥ टेर ॥

मोहमाया में मत उलक्षो, जान कृठी थापना ॥ हुक ॥ १ ॥

नरभउ पाना बहुत मुशकिल, लख चौरासी भरमना ।

नरकादिक दुख घोर वेदन, सही श्रनती तरजना ॥ हुक ॥ २ ॥

मात तात रु श्रात भामन, मतलब लगे सनातना ।

सराय सम मिलिया मुसाफिर, ये न जानो श्रापना ॥ हुक ॥ ३ ॥

श्रालप्त भोग उदास रहना, घाय पुत्र ज्यू जानना ।

स्विलाफ वखत न खोय ऐसी, श्रपना लाभ चठावना

॥ दुक० ४ ॥

ग्रुद्धातम गृण ज्ञान दरशन, चारित्र सु चित्त लावना । 'सुजान' साहव में स्रत रख, तन मन ध्यान लगावना ॥ दुक० ४ ॥

### ११६

अन्तर उज्जवल का स्तवन चाल—सफा न देखा दिल का रे कोई सफा न देखा दिल का रे॥ अन्तर उज्ज्वल करणा चेतन, अन्तर उज्ज्वल करना रे

॥ अन्तर टैर्र ॥

( tto ) वेर्ड हर तुरा केरी कापन ग्यानी गावेरे ॥ बोव १ ॥

गरस बीज कोस को पायी रम पतन ककावेरे। वैशा बनक बनाशा बनस्य, क्यांबकचावेरे ॥ को २ ॥ यम प्रवाने बाजो भोदो जोवन बाह्र ब्रह्मदेरी ।

विस्व समो क्रिय सिग पय इतिका क्षाच समाधेरे ॥ जो ३ ॥ व्हान मोब शोशाङ बनावे सज सिखगार सरावेरे। गवी देश विकाला इस पर, क्यों गरवापेरे ॥ जो ४॥

भागसूरगशुद्धाव नेंद्रसम निरस्र वदश इररद्वादे रै। काल स्थार के बाय कोग तन व्यापन क्लापेरे ॥ को ४॥ ध्म श्रीदत के चटके सटके सत भोका सरमादरे। कोबी बगर करम बॉथ कर क्यों हु:बायावरे ॥ जो ६॥ काश सासी काव सरीसी बाता बार न लागेरे! यह जाया कोई बचम मायी भेमुपद मीवि क्रगावेरे ।

वहाड माद्वि वरवरा पद्मजाने फिर विक्रवानेरे ।। जा 💌 ।।

बाह्य का बस्वार निवासम बीप्रमापेरे ॥ बा ८॥ क्याची से जेपन के बरसे इरसाद्यामें बाहेरे। पूज्य जिल्ला चन्दकी परछादे "सुक्रामा स्नावरे ॥ जो ६॥ माया गणिका ठिगत ठगोरी, सब गुण लेत छिनाय ॥ भलाजी ॥ क्यु ० २॥

लोभ को थोत्र ऋतू निर्द लागे, काष्ट प्रागिन के न्याय ॥ भलाजी ॥ क्यु ३॥

जोड़ जोड़ केह छोड गया धन, इभ, शेठ वड राय । भलाजी ॥ क्यु ४ ॥

कुण सग लाया कुण लेजासी, ताको भेद नताय। भलाजी ।। क्यु ४॥

चिन सरज्या किम पाचे लद्मी, भाग लिख्यो फल पाय ॥ भलाजी ॥ क्यु ६॥

वृथा कर्म क्या वाचे भोरा, श्रिविर पर जाय कहाय । भलाजी ॥ क्यु०७॥

किम्पल ब्राह्मण तृप्णा त्यागी, केवल ज्ञान लहाय। भलाजी ॥ क्यु०८॥

ममता तज दो दान सुपातर, 'सुजाएं' सकल सुन्व थाय, भलाजी कोष्ट सुजाए सकल सुन्व थाय ॥ जी० क्यु ० ६॥

## ११=

चाल श्राज रग बरसे **रे** यीवन जावेरे, यो - जावेरे । या पल पल दे<sub>र</sub>ो पलटा खावेरे, उम**र जावेरे ॥ टेर** ॥

काया घट काचो मत राचो, यौवन रूप विलावेरे।

चात -च्छन्न की--

"समरो चार मुखाका मान भेरी करना घरे हान।" चाको सद कोने तु नीरा सर भन सिन्या क्रमासल हीरा । चाको। ॥ देर॥ लेल दमासे राग रंग में चाने दाल समीरा। दहां तु हराक बाद हो नेटे यमें करकाने सीरा। चाहू ॥ १॥

लेत तमासे राग रंग में काने ताल मजीय। तहीं तू इसक बाद हो के दे मने करफ ने सीय। बाद 11 १ ॥ सन सिर—पात दूरा बढ़ जाड़े प्रते किसीमें कीय। सने मानहरी क्या बता हु माने क्या के लोहा ॥ खड़े। २ ॥ सोस-निष्ठ प्रकाशिक पानी पाना रंग हबड़ी य। ऐसी तुष्का किन्दगानी जानी, रोग बम कर बीय ॥ ख॰ ३ ॥ तिरेख सुत सन्तेसे सार, बेच सके नोई श्रीहा तन बेस क्यारी सो सोगे दोने प्रदान सीरीय ॥ ख॰ ४ ॥ किन-बर्ग हुद सारपान करने करने को सीरीय। ॥ ख॰ ४ ॥ "सुकाय" की सुर सर रिक सोगो पाने सुक सुक्ती या। ॥ ३ ॥

\_\_\_

**१**२१

बाह्य-"कार महि है बागों पढाडी"— बाग्र सह सुपन्त-सम कानोरे, बगाउं सह सुपना सम बामोरे। मोह मान्य बगा बाह्य परेशों मत बाग्रन हिए बालों।। देर ॥ भगवार की सर केस समाहि बडाई ज बक्रमाने।

चाल-दुनिया के वीच नाथ जालन्धर श्राया घूमता।
दुनिया के वीच दुनिया के वीच, श्राय सुरुत तेने कहा किया ॥देर॥
वालपणी वालापण खोयो, योजन त्रिया-रगरागिया।
वृद्ध भयो प्रभु नाम न लीन्हों, उठकर मार्ग लागिया ॥ दुनि०१॥
पट् कथा का प्राण लूटकर, पिण्ड श्रापणा पोलिया।
नात श्रनीत रीज निह जोई, बोल भलाई लाजा ना लिया
॥ दुनि०२॥

पुरयमाल मृटी नर लायो, कुकर्म लगा कर कारिया।
नवा पाप दल सचय करने, दुर्गति जाय डेरा हिया॥ दुनि०३॥
इधर उधर किरि दिवस विताना, रैन नींद भर सोइया।
उमर व्यतीत करी ते भोरा, लालच में दिन खोइया॥ दु०४॥
सत सगित की वात न भाई, कुगुरु मिध्या मट मोहिया।
जीती वाजी द्दार चल्यो तू विषय रस विष प्याला क्यों पिया
॥ दु०४॥

दान सुपातर कदी न दीन्हो, घर धन्धा में ध्याइया । 'सुजार्या' कहे तू ज्यों श्रायो त्यू जनम गमायो रे जिया ॥ दु० ६॥

भाग —संगास को---

<sup>प्</sup>रसरो चार मुजाभा गांच भेरी बच्चा तरे इत्य 1<sup>7</sup> भाका सब कावे तु. बीच, तर मन सिल्वा चमोकस इत्या १ माके । श टैर 11

रेक वमाने राम रंग में बाने ताल मनीरा।
वहीं तू हराक बाज हो केंद्र बाने करन के लीत। यह 11 द 11
वहीं तू हराक बाज हो केंद्र बाने करने किया। यह 11 द 11
वहीं तार रिप्त-पात तुरंग कह बाने बाने कियागी कीत। पादों के सा
क्षीस-रिप्तु व्यवस्थिक पानी पता रंग हरती ता। या है सा
विशेष पुरुष विव्यागनी बानी सीम पर्ने कर बीत 11 वा के सा
विशेष पुरुष विव्यागनी बानी सीम पर्ने कर बीत 11 वा के सा
विशेष पुन सत्वेदी सार, वेच सके महि दीहा
वन बेदन क्यागे सो मोग होने प्रक्रा की वीति। 11 वा के सा
विश्व की द्वार करने करने को बीति। 11 वा के सा

. .

१२१

भार-भारत महि है जामें प्राथमा-जात सह श्रुपना-सम केलोरे, जगत सह श्रुपन सम बाजीरे। मोद माना जग जाब परंसो मत, भारत मित भानो ॥ हैर ॥ भरवार की सब सेस समाई मार्ग ह ब्रावमाने। ς

विन मतलव एक च्राग भर माही, काढ़ जाय कानो ॥ ज० १॥ श्रम्र पटल दल श्रोस विंदु जल, मोती लह्लानी। सभीर भक्तोरे विखर जाय च्यू, जग सुख श्रथिरानी ॥ ज०२ ॥ उदक श्र जली टप टपकत ज्यु , श्रायु-वल मानी । त् नयु वेठो गाफिल होय के काल तके व्यानो ॥ ज॰ ३॥ कर तप जप सुकृत शुभ किरिया, जो तुम सुख पानो। "सुनाएा" कहे तू लील लहे लो, मत चूको टानो ॥ ज० ४॥

# १२२

### चाल--रेखता की

''पलक एक रैन का सुपना, समभ नर कौन" लोल दुक चश्म तू दिल दा, दिवाना केम याता है । खोल ॥देशा खलक का रयाल सब भूठा, भरम में क्यों मुलाता है। वाणी घन जलवर ज्यू चूडा, हिया नहिं हाय स्नाता है ॥ ग्वो० १ ॥

नगन-भर मोह निद् सोता, पाप तरू वीज वीता है। सुगुरु उपदेश नहि जोता, कुगतिका खत लिखाता है ॥ खो० २॥ सतन परिवार सुत दारा, दुनिया दारी के नाता है। विद्युड सब जाता है न्यारा, श्रकेला भव दुख पाता है ॥ खो० ३॥ जुल्म मत करे जोर जबरी, जीवन का प्राण सताता है। व्ययन तु सेंगे बे खबरी, इसी से कर्म बन्धाता है।। खो० ४॥ रहा जिन राज भजन राता, भला यह श्रवसर जाता है। "सूजाएा" को येही मन भाता, सकल सुख के बर दाता है ॥ खोल० ४ ॥ ( tot )

#### १२३ चास — दिस मिस पावीडे आप से नतदिका ॥

वरमिती बच्च जिम साथे रे बचानी। वरश्वनी वेग०॥ देर'॥ व्या विसवास मान मन मोस्रा स्रोवन बदरे समुद्र ममानी ॥ वरतनी० र ॥ स्रोव प्राप्त के प्रकारण करते हुए पुरि कोले स्थानक किस्सी

मोह माचा के फन्द पट्यों सर, नहिं सोचे सह बत्तु विराती 11 सराती० २ छ चरन चरन पन मंदयों होती संग चले नहिं कोडी बाती

भरव करव यस भव्या ठामा स्था चल साह बाह्य हाना ।।। तरगमी ३।। निम्मवित व्याव क्षीजे किन किन तबहम चेठत सुरक्ष प्राक्ती

।। वरगनी ४॥

"स्रवायाः चर्चे सङ्घ्य नहीं कीतो मिष्प्रका खोय वर्ष जिवरानी ॥ वरगनी ३ ॥

**?** ? ¥

चाक्र-जैस सिर्ट्सन स्वाची रेवन में तत कीसी नेस वादिन की बर रखी है, सत विरद्या साखी । वादिन ॥ दैरा। छुव कहा दया धर्म की घारी वोता तोखा सत्य दाखी है

।। सव विरक्षा॰ १ ।।

न्यवृत्त प्रदुख मत कर मति संत्रा, शीक सुवारस चाकोरे

ो सदक्षा

परिष्रह ममता मेटो पपाया, ब्यु सुधरे महुँ खालोरे ।। म० १॥ राग हेप की परिगति छोड़ो, कतह खाल किम खालोरे ॥ म० ४॥ घुगती तज खपवाद न योतो, सुद्य दुस सम खभिताखोरे ॥ म० ४॥

मर्रम मोपा मिध्यात श्रप्टादश, पातक परदा<sup>३</sup> नानोरे ॥ म०६॥

यम को जोर जयर ज ग माही, पष्ट-राह्मो तिराहरा धाखोरे ॥ मत० ७॥

करणा होयसो तुरतिह करलो, को किएरो कुण काकोरे ॥ मत० म।। सकल पाप तज थया मुनिवरजी, "मुजाए" शरण लियो ताकोरे

।। सत् ६॥

### १२५

वाल--रे भविजन जीवदया प्रतिपालो ।

सुरीजन धर्म करो चित्त ल्याई, या वस्त पात्रनी छाई रे

॥ सुरिजन० टेर ॥

मुख धोला गछ शिर थया धोला, काया सब कपाई। कुकर्मसु मन तोहि न कन्पे, यह ष्यधिकाइ दिखाई रे

॥ सूरिजन० १ ॥

१ सब दंग दाचा, २ दूर

सम सम्पर्क प्रस वर के महारा सजन वरण मी वाई। मेरो मेरो कर जन मस्बो. मरियां बाय पराई रे ॥ सरिवस । २ ॥ भोग मोगबंहा मन महिं बापे स्थाग्या विरुप्त बाई । बार बामनी सर ऋदि मोगी अब बितरवो समस्तर रे

।। सरिजन० ३ ।।

नाया माया बादक काया पक्ष मर में पदादाई। बग संश्त सुपमा सम सक्षकर, सुगयामर तत्रकाई रे ॥ सुरि० ४ ॥ ममहा वसवा माही समदा समदारमवा नोई। ममता रक्ष बोखो वच गमता, बमता इन्द्रिय सक्रवाई है

ग्रह्मर अरा भावि भन्त तक सुत्र सुवयास्य समग्र समग्र प्रमाह प्रवाहे । भारतिक सन मत कोई वेदी भारता राखी माई रे ॥ स्टर्श ह ॥ मार्थपत कम एक संपत समस् पाप संपत पण ठाई। रासन पति अपत कीव क्याया सकावा वह सीवा सरकाई रे

।। सरिक्स० ७ ॥

#### 124

कार- 'साराची शाब में नवकरवाकी सुन्हें कारिशकती काबार हेग कारों हो ब्हारों कर यह हारे. मठका को संसार है

॥ महारोती हैरा।

श्राध काम के केड़े। पहिया, सोचे नहिं लिगार है। इनके यश परकर के ताही गया जमारो हारते॥ म्हारीविश्वी सब की तान टकन में दृढे, डाक्स कू हों तह हार है धनरा गिरधी जे कोई होमी, मोसहसी दु ख भार रे ॥ म्हारीविश्वी

थ्यशीक चन्द्र सात वियो, पिजर घरी द्वेप ध्यन पार रे। द्वार द्वाथी के कारण लिंडिया, कोणक बहेल कुमार रे ॥ म्हारी

मागर लोभी ने चतुर बहुआ मिल, सागर में दियो डार रे। नद राय की नय हुगुरिया, एक न खाई लार रे॥ म्हारो० ४ भरत बाहु बल वेन भाई, मगड्या केती बार रे। पाएडव ने दुर्योधन नहिं दीना, प्रामज पच विचार रे ॥ म्हारो० ४॥

मभषचकी श्रितितृष्णा कर, पहुँतो नरक सकार रे। कनक रथ-राजा लुब्ध पुत्राने श्रम भग किया सफार रे ॥ म्हारी<sup>० ६</sup>

श्राफ़ू क्यारी सम जग नारी, मानों सहत से भरी कटार रे। ऐमी जानी पर रमणी तज, खोटो विषय विकार रे॥ म्हारो० ७ राय प्रदेशीने विष दोनो, सुरीकता नार रे। साता पूछण मिसदूपाकेरो, कथाकार विस्तार रे॥ म्हारो० ६॥ कुल मरजादा मेट चूलणी, दीरघ राय कियो यार रे। ( 12x )

विपवासकत निज्ञात लाइका ने दियों आस महत्त में जार रे ॥ मतरी ६ ॥ बुठस भाषक शुराविताने मिल द्वार्तिस का बार रे।

पापयक बागन सक्षि प्रजास्यों हुर्गेति पढ़ इई छबार रे ॥ महारो॰ १०॥

रापेंबाका राम रूपे मोडी एड बाबमया पे दार रे श्रहमद्भ कहे सी साजी क्षमी वह बंबव बन्धरी बार रै

॥ महारो० ११ ॥ क्यरम्मा राज्या से राजी जोस्त्रो विभीपण बात सदार है ।

क्या क्षेत्रर सासमम्बद्ध भीती नम कूबेर से रार रे

।। महारो∙ १२ ॥

किये नहीं चंचक नर शारी, कई चलुरी वचन बकार है । वाची बची साहि रहे जिस क्वरूजन हींग बचार रे ॥ स्ट्रारोक १३ ॥ पह सम्बन्ध श्रद्धा वर हात कर, हे विरूप में बार रे ।

"सुजाय" करें सोई तर क्यम जिन मेटनो सम नो सहर है ।) म्हारो॰ १४ ॥

१ पीचे

चाल-सतगुर, मत भूलो एक घड़ी, झानीगुरू मत भूलो। जिन भजन करो मित्र भावे घरी, भावे घरी जी चित्त चावे करी। ॥ प्रमु भज० टेर ॥

प्रमु समरण को समय सुरगो, माग योग मिलियो अवरी ॥ जिट १॥

प्रह् उठी ध्यान घरो जिन पदको, दिलमें लगान्त्रों लगन लरी।। जि०२॥

हृदय नयन निहालो जिन गुरा, ज्यु थाने उपजे बुद्ध खरी ।। प्र०३॥

तप जप नेम धरम की विरिया, सफक्ष करो या हाथ परी ॥ प्र०४॥

॥ ४० ४ ॥ जिनवाणी-सरिताजल गुरुमुख, वचन फंबारा छुटे ज्ञान सरी

्र ्य ॥ जि॰ ४॥

कर जिन जाप ता ी, सुख संपतकी र

०६।

"सुजाए।" कहे सर्मे ो, जो थें चार्र

( १९७ )

१२८

चाल-चात असु तेरे चरक समा सिध्यात नीव में कोई रे। पुनव पाप की पाक चकाचल, कों बूप कर्डे झामा रे। पुरव पाप की चाक चकाचल, कों बूप कर्डे झामा रे।

बांद भूप घठ बड़ फिरती ब्यु पुरुष पाप दरसाया है।
पुरुगक्कि सुक व्यक्ति कावस्था तापर बजू सुरम्भया है। पुरु है।।
पड़े बूप परती बन मताती हो आब पैर परावा है।
पारि गारती तें तन मदाती को पापन की माना है।। पुरु १।।
शीत काया कहर भादे ठाई, अस काने पोड़ाया है।
पार्म स्थान पर पुरुष कोग दिस्साना है।। पुरुष है।।
पहुष प्रकार में। प्रकार माने माने माने काव कावाह है।
पहुष प्रकार के स्थान पर प्रवास के स्थान है।।
पार्म प्रकार के स्थान पर प्रवास के स्थान है।।
पार्म प्रकार के स्थान है।

11 पुरु ४ 11 भई सुमार तन कर शिरोमकी देखत तैन हुसाय रे। भई कार्य रे। पुरु १ 11 भई कार्य रे। पुरु १ 11 भई कार्य रे। पुरु १ 11 भई रोग इन्द्रार्थक पीड़ित भई रोग इन्द्रार्थक पीड़ित भई रोग इन्द्रार्थक पीड़ित भई रोग इन्द्रार्थक पीड़ित भई रोग वनायरे। भूक कार्य राजिरी मान्य मांत बताया रे। पुरु ६ (। पुरु वाया पा वाया कार्य साई पाइस राजिरी मान्य रोग हो। पुरु वाया पा वाया कार्य साई पाइस राजिरी हो। पुरु वाया पा वाया रोग हो। पुरु वाया राजिया र

भक्त मैं तीक ग्रुप्य ग्रह्मा रे॥ पुरुष > ७ ॥

चाल-ऐसे जादुपतीरे ऐसेजादुपती परग्रन चाल्या राजमति ऐसे साध्र सती रे, ऐसे साध्र सती। काखम श्रोधो राखे मुहडे मुखपती ॥ टेर ॥ उघाडे माथे काचे पोथी रहती। विहार वरी उपकार करे उन्नती रे। ऐसे सन्त सती॥ १॥ चोल पटो चादर ज्याके, घोली फावती। लाग नहीं देवे, तृष्णा त्यागे छती । ऐसे सन्त सती० २ ॥ पन हीना पहरे धरती, धग धगती। छत्र शिर नाय धरे, धूप पडती ॥ ऐसे सन्त सतीरे० ३॥ जीयद्या हियमाहे खात खनी। नीची हृष्टि जावे, यनना-जुगन जती ऐसे सत सती॥ ४॥ महात्रत पच पाले धारे सुमती। त्रीण गुष्ति में ज्यारो, गहन गती ऐसे सत सती ॥ ४॥ शद्ध शोल पाले, भोग विरत यती।

बरसे बाणी धुन्, धारा उद्घलती। भविजन सुण पावे, हरप श्रित ऐसे सत सती।। ७॥ पाट बिराजे सन्त सोहे, चढ़ती रती। बहु जन सुण करे, त्याग त्रिपती एसे संत सती॥ ८॥ ज्ञान-गुण-लीला नित, रहे वधती। "सुजाण" सुरत ज्यारी, लगी एक मुकती ऐसे सन्त सती॥ ६॥

ईर्या-भाषा एपणा में, निपुण मती ऐसे सत सती॥ ६ ॥

#### सद्गुरू-महिमा

(बोदा) सवरा वारक ग्रमावी अध्यावरा हर जोव। पवटरे वे पंचपाववे सम् सम् ऋषि सोव ॥ १ ॥ अ

चन-चाको रे तर समता रस मीडो॰।

सेको देनर सत्गर काचारी, सो कामादिक तपता निचारी की।। सेको देर।।

भारतम बन्दस करता विचरे सहे पूर ठड ठारी जी। बाम भाजाम सहू सम कार्यो, इरवन सोच किगारी जी

॥ सेको है॥ बात स्थान शतार वर्स के समक्ति पुस्त करारी जी।

हुर्गेति राज्य प्रगति पहुँचाने मेक्ने ग्रुक्तिंव सम्प्रशी श्री । सेक्नो॰ २ ॥ पंच सहाजत सिर्मेंक पात्रे प्रमति शुपन चिक्रवारी की। / कृति वसे दश बारक वारक नवकर्मी व्यक्तिहारी की ॥ सेक्नो॰ ३ ॥

॥ सन्। प्राप्त तुस्य बाये वद्ध्यः वतम करण हुँसियारी जी । सरक्ष साव समय के सहर, नाया रवन भरवारी की

ह सेक्षो ४॥ १ सत्तरह प्रकार के संसम को सारश करने शाले। २. कारणा

१ सत्तरह मध्ये १ ४ ४४४ का मार्च करने बासे । २. बास्सह याद को हुए करने बासे । १ पंच विषय हासते । ४. पांच सहस्रत पाक्स करते हैं । निज गृण जोत लगी घट श्रन्तर, परगुण ममना टारी जी।
राग-रोप श्रहकार न श्राणे, ज्यारी में जाऊ विलिहारी जी
॥ सेश्रो० ४॥

परदेशी केसी गुरु भेटी, हुवी सुरियाभ सुर भारी जी।
संजतिराय ब्राहेड़े जाता, गद्भाली ऋषि दियो तारी जी
॥ सेब्रो० ६॥

वज्रुक वर परिग्री घर श्राता, तजी मनोरमा नारी जी। वन ऋषि भेटे सजम ले सिद्धा, छाईम राज-सुत लारी जी। ॥ से० ७॥

श्रनाथी ऋषि नो रूप श्रेशक तख, इचरज पायो श्रपारी जी। नाथ श्रनाथ को भेद सुर्शी ने, धारी समकित सुखकारी जी। ।। सेझो० न।।

इत्यादिक बहुधा नर तार्या, सुगुरु सेवा लगे प्यारी जी।
"सुजाण" दास शिव श्राश सफल कर, याही श्ररज हमारी जी
॥ सेश्रो० ६॥

### १३१

चाल-"जै गरोश जै गरोश जै गरोश देवा"। श्री नेमनाथ जिनन्द जयो, तन मन तह भेवा॥ श्री० देर॥ समुद्र विजय सेवादेवीके, नन्दन गुरा थुरोषा॥ श्री० १॥ बाल ब्रह्मचारी प्रभुनी, करो नित सेवा। श्रद्भुत श्रनूप रूप, देवन-पति देवा॥ श्री० २॥ धेवब बरतास घर्ष कर्मे रियु ह्योला । ।मिल मिल प्रकारा किया, दुषिय घरम मेवा ॥ शी १ ॥ द्वारतः भिष्म देश पर्मे पंत्र मुनि महत्वव । वा । युव शामम करी बतम, सफ्ख होय लेवा ॥ शी० ४ ॥ हस्तादिक वर्मे को हरो दुसति देवा । "द्वाराण की वित सकत शार कार्यिक्स पद होता ॥ भी० ४ ॥

#### १३२

( दोड़ा ) सुगय नरा दुम सांमको विमव पड़ी संसार । नस्र माव नित नवक गुण मकट होय सुक्रवार ॥ १ ॥ चाक-"चक्रोभार कक्क सेर करेंगे वाग चिमन"

सुगुर दिनय कर रंग काग गर, को तुम ठिएए। बाहुते हैं । भक्ता को तुम २ ॥ सु टिर ॥ चित्रव मुख किन धर्मे सार सुक सो मित्र दिस पर स्थाते हैं दे कब सुरुक हर सालमता गुल कक, दिनय भाव बरताते हैं दे

॥ सु॰ १॥ इंस बिज काप नाक बिन वस्त्र सुख बिद्ध ना सोमाते हैं १। बिजय विवर्डिंग रिप्य ना सोडें, कामम इस ब्रसाते हैं १

। दिंश है। । दिश्यों विकासका स्थापन का स्थापी अभाग्य देश बेरसाय है ह

सङ्ग्र काम क्ष्यरी-सम घर घर, कविनीय निरायर बावे 🤾 है।

१ बार इ प्रकार का गृहस्य धर्ने २. सहाप्रद

मर किज्ञवेणी भ्रमत वेदगत<sup>ा</sup> वे ख्रियनय फॅल पाते हैं रे ॥ सु० ३॥

दशविकाल उत्तराध्ययन में, यह विध श्रधिकार कहाते हैं रे। दत्त होय उर लक्त न लेरों, सो भवि फेन्द उलकाते हैं रे ॥ सु० ४॥

अपढ बाल वृध गुरु हीय तो भी, जे श्रविनय श्रवघाँ हैं रे। सो विश्रानल पगसु चापे, नस सु नगने जु खिलाते हैं रे। ॥ सु० ४॥

निद्रागत सिंह जागृत कर पुनि, जहर हत्ताल खाते हैं। शन्ति होय मत्रनते तो पिए, श्राशातन फल ने टलार्ते हैं रे ॥ सु० ६॥

श्चन्य शास्त्र माहि इम श्वाख्यो, सुवर<sup>४</sup> गत नहीं तीर्ते हैं रे। स्वान सत मातङ्ग होय पुनि, भव दु ख से तङ्फाते हैं रे ॥ सुगुरु०७॥

गुरु निन्दक शिवहाण श्रवोंहि, पंगु गूग थई कुष्ठ सदाते हैं रें। घोर कष्ट श्रविनय श्रन्तर लख, घनजे गुरु भक्त हदाते हैं रे ॥ सु० म॥

मात तात ते ऋधिक धर्म गुरु, खम सम दम गुण राते हैं रे। मुकुट द्दार लोचन सम गुरु गिन, स्त्रपर मत गुण गाते हैं रे ॥ सु० ६॥

नातिं अश्व सुवश नमें की, अम्ब तरू फल मेघ नमाते हैं रे ।

१ चार गति २ अगिन ३, पर्वत ४ स्वर्ग श्रञ्छी गि

हुष्ण कान्य सम मुगव में न नगते न स्वाम वहाते हैं है ।। हुए १ ।। ह

#### १३३ कारम निन्दा

( दोड़ा ) तिम्बूक भोपम तक्ष्म थी, कही पर बोबे हीत । बस्तर वट बो भापनी क्ष्म पाने तिम दीका ॥ बाक्-भूमाती<sup>भ</sup> भारत क्ष्मत कराया चेतन सातट

चाल-"प्रमाती" 'मन्तर क्लाह करणा चेतन सन्तर भारत क्रिका करिये प्राची, पर मिन्दा परश्रीये टे

1) भारतम् देरः ॥

E = 19

खोटी कृड़ी विना विचारी, खजन गजन किम धरिये रे। दीठी खण दीठी कर लेने, सो नर इस ( इसल ) उचरिये रे ॥ स्रातम० १॥

श्रो खोटो श्रो चोर जार ठग, विट्टी मस नाड चरिये रें। मुक्त सम खोटो श्रोर न छोटो, श्रातम ज्ञान समरिये रे

छि पर छिद्र जोने मत घाहला, श्रपना छिद्र चितरिये रे । बहु-विध खून किया भव-भव में, श्रघतक सहज न ढरिये रे

हिसादिक आश्रव रग रातो, दुर्गति कहो किम टरिये रे । घोर पाप मैं किया श्राकरा, किस विध कारज सरिये रे ॥ श्रा० ४ ॥

लपट लोल विषय व्यभिचारी, इम पिछताबो करिये रे। फूड कपट जग-जाल जलिंघ में, भव फद फस ना परिये रे ॥ स्ना० ४॥

ईर्घ्या श्रमरप मकर मिजाजी, पर निन्दा श्रघ भरिये रे। श्रापो मार धार गुण् सैली, समता भाव विचरिये रे

काम कोध मोद्द सच्छर तृष्णा, ये छिन छिन गुण छरिये रे। तुम्मे विरानी क्या परी भोरा, अपनी हुँ ने निवरिये रे

॥ श्रातम० ७॥

धिक धिक धिक मुक्त पातिकया ने, यह बुध नाहि विसारिये रे।

नेर नेर आतम गर्दों कर, भव समार से तरिये रे ।। बातम का। प्रीक सेना नर सत्य रात्र हो, कमें बारे स्ट झरिये रे । "बुनाय" बीत बयकार होय जब ग्रमु एवं मीर पकरिये रे

॥ मातम• ६ ॥

#### 118

#### व्यय द्वादश भावना

(दोदा) निज परदित देते रची हान्स भाग सम्झय।

हर पुत्र सन कर सावती कासरा पुर में बाव !! 'वाब-''गाफक सत रह रे, ग्रुपाकिक है फिर को बावसर पावलो'' ! हुव मन ठहरावो भावता हारहा भाषो भाव हु !! हुव १ देर!! प्रवस कारित्व भावता सबि सन भावती

पुरुगक्त की पर जान पकारा काक्यी।

चह जिर किस ठहराण चपक वर्षु दासनी, कस्त्र मध्य सेवाम चारवित प्रवासनी ।

चितिस्व भावाम सरव केवच मगदावसी परदो बारा शिका सार सुगुरु समगदावसी॥ स. १॥

परेशी बारा शिका चार छुगुरु समग्रजनी ॥ छु १ । बीजी बरारण मानमा चेतम माहने

मरख निकट नहीं शरक बीच सवाहचे सीवन वृक्षी विविध काम म भावचे

पुग्पर शते करु सास सरकार्थ ।

प्टेला मार मुदुम्य व्यक्तो जाइये, परहां,

खनायी पर्णय स्यू खदारण भुनी लगाइये ॥ ग्रुप० न॥ संसार भावना तीजी जित्त में सुभ गई,

पान धनना दुन सहा। पार पावे नहीं।

सुम दु य घडगति भ्रमण दोत्रर हीदा मही,

सम् पीरामी जोनि गतागत हो रही।

विषय क्षाय मोह समता मु जङ्ता लई,

परदा, धन्य मालिभट्ट समार सह्य लम्यो मही ॥ सु० ३॥ एक्ट भाव अस नित्र गुण हाड़ी लगावना,

थाया एषा एक खंदेला जान 🕕

स्वारथ का सहु से ए मिल्या है पातना,

अपना मगा न फोय पृथा ललघायना।

इनसे छापा सेंच सुद्धातम ध्यावना, परहा,

नमी राय ज्यू पकत्यरूप लखावना ॥ यु० ४॥ श्रन्य भाव नित न्यारो चितानन्द जाणिये.

पर स्वभाव में रमण होय दुःस चाणिये। दीलत घर परिवार करे नुकसाणिये,

सराय को मों बास मूठ महाणिये।

जड चेनन को न्यारा पणो पिद्याणिये, परहा,

मृगापुत्र लियो द्यन्य भाव निरयाग्णिये ॥ सु० ४॥ श्रमुचि देह सु नेह निपट नहीं कीजिये,

छस्थि मास नशा जाल रुधिर लिपटीलिये।

( the )

कूपर गोरी जाम जमक सठ रीमिने, स्टब्स्स कार नदी नार प्रकारर कार नहीं विधे ह

मान शीसी सम् कानो प्रस्त कृदी जिने, परदा नकी सनम् सुनार मोच अद्द सीजियेना सुरु हा

मानव कर्मे विपाद करुक फल बारिये~-:

सिच्या समय क्यांच समान् विवासि । सङ्क्षम सामक् द्रार त्रिकोग- सुवासिये - 🛩 ।

हिंसा शिरी अहट सैयुन मरिमह टारिशे । शम्द क्य रस गम्ब स्पर्धे गृन-मारिमे -पर हो

समुद्र पता अन् काक्य माल -विश्वारिये ॥ छ० ७ ॥

संबर-मावना श्रीन-भयी। अयकार के पायरंम् परिदार भाराम काबार के ह

भारिता स्ववस्य वद्य भार्क्षणन सार हो। समिति गुपकि सुध न्येक्या मंगला नार हो।

बद्द शिरुषय कर पार के वेदा पार की ) पर दां केशी गोतम क्यू शंदर मात्र शिलार की ॥ द्वा या ॥ शिक्षेश मात्र पर पार कर रज शकाला

व्यक्त करमहर्व कविन्यव एक प्रशासन्त् । बाह्य-व्यक्तियन्तर तप कर कावा गाव स्यू

स्व सर झान सहित तप शक्ति समावस्यू । स्व सर झान सहित तप शक्ति समावस्यू । साझ न माधी ज्यू कस्ट इमा गृह समावस्यू पर हो

-१-पुस्त के ६ हार, १-स्त्री के स्कारह हार ।

सफल जनम जद होय श्रातम उज्जयालम्यू ॥ सु० ६ ॥ धरम भावना भावो दिल धर ध्यान सु ,

विषय कषाय प्रमाद उड़ाश्रो झान सु । धरम विवेकानीपजे बहुत विधान सुं,

दान शील तप भाय रची भगवान सु ।

जीव जतन त्रय रतन श्रान सरघान सु ,

पर हा' धर्म रुचि ज्यू धरम धरो श्रोमान सु ॥ सु० १० ॥

पट द्रव्य-मई यो लोक सहप सल्यो सही,

चीवदह राजु प्रमाणजीवभटक्यो मही।

कुल स्थान जात जोनन वाकी को रही,

गेंद दड़ी ज्यू अनन्त वेर भ्रमणा यई।

मतलव को ससार सार इग्र में नहीं,

पर हा, लोक भाव शिव-राज ऋषि शिव पुर लही ॥ सु० ११ ॥ वोध-बीज सुध समकित सैंठी आवरो,

मिथ्यात्व भाव में अनन्तकाल खोयो परो, देव गुरु धरम तत्व तीन निरग्रय करो,

मिध्या-मद विपपान मूल मत आचरो ।

महा ऋश्व गज वेच न खर लेवो खरो,

पर हा, गोत तीर्थंकर वाध्यो श्रे िणक नरेस रो ॥ सु० १२ ॥ नोग<sup>3</sup> शर<sup>४</sup> निधि<sup>६</sup> शशी १ (१६४३) सन् श्रावण सुघ सप्तमी,

जोधारो चोमास भावना दिल सी।

पूच्य विनयचद्जी प्रसाद ढाल यह वरणमी,

दाखी सरस "सुजाए" सुगुरु पदकज नमी।

भावता भव हु:स होदस वारी है समी, पर हाँ भविज्ञन या विष माची क्वों शिव गत गमी ॥ स्० १३ ॥

#### शन का पीडा

#### 2 3 y

क्रमान्स्यास का विश्वता सराच्यो है ।

क्राल रा विवृत्ता रचाको रेश्थाने सद्गुरू देशायारा, द्यानस विकास रचाओं से ॥ देस ॥

धीक शुगन्य कक्ष काह पकाको, उप शिर पान समानो रे ।

यमें मोजन जीमो बह-विष स. बागुमब बीहा कामो रे

तित सब हो स का पान संगाको, पर गुरू करो लगाको है । संप्रक्रित कानो केंचविनो क्षती वपसम बाबी महत्त्वाची है

धरत शपारी रा फ्रम करर कर, बीरब इस्रायकी स्थानी है।

सुबुध विदास ६ कमन झीम बर, प्रवचन विस्ता सिखाओं हे

। अञ्चल के स

सब निष्टेप रा बोबा बावती कुमा फिल्तूरी गुरू ठायो है। सोना चौदी रा वर्गे वर्म द्वारक रा. दीका बोच विपटाची

II 車両 e V n

मैथुन खान पान भय निद्रा, पशु भी सकल करे। सत्यज्ञान विन पशु छोपम तुल्य कहा तू भयो नर रे॥ ज्ञान०४॥ निरत्तरी धन युक्त देख कर, दत्त किम निद्या न पढे। कुल स्त्री कुलटा छ ग भूपण लख वेश्या घर नाय घरे

स्वर्ग श्री भक्त बल्लभ नर, ज्ञान निधान भरे।

ज्ञान हीन भव श्रमण करे बहु मिल मिल के विछरे॥ ज्ञा० ६॥

प्रथम ज्ञान पीछे शुभ किरिया, धारो चित्त धरे।

तत्वार्य श्रमुभव रस स्वादित, सो पर ठार ठरे॥ ज्ञा० ७॥

नय नित्तेष पिछाण नाग गुण, रहो नित सुमत घरे।

''सुजाण'' श्री जिन वचन सुधासम, तास लगा लिव रे॥ ज्ञा० न॥

## १३⊏

होहा—श्रक स्थान ममिकत घरम, श्रपर सकत सुन थान।
श्रक स्थान होय अण्टता शून्य प्राय सव मान॥
वाल—"र्हमे कटे फासी करम की कैसे कटे फासी"
ममिकत शुद्ध घरो मितवान, शुद्ध घरो मितवान
॥ समिक्दि० टेर ॥

देव निरजन निर्लोभी गुरु घरम जीव जतनान । तन्य तीन तणी सुव श्रद्धा, धारो धीरत श्रान !। स० १ ॥ समहित नर वे वर चिन्तामणि, सुरतर द्वार रुपान । कात चेतु सञ्चातिनो वावे अवभी रहे दास समास ।। स॰ २ ।।

प्रापति नर पठि ते व्यति दुवेन समक्षित पद को मान ।

सव अगस्तु समोक्षकात ते समक्षित ही परमान ।। स॰ ३ त

भव कर हीन सोभी भव वाधी, समक्षित का न को बरान ।

वन सुझ देवे एक ही मव में मन २ सुरुष्टि सुझ कान

।। समक्षित ४ ॥

सव रतमन में परम रत्न यह, पर वंचव मिलान

स रवान में परम रत्ने चतु, पर भेजन मिजान।
परम जाम की मीम क्षणक गुरु सेको मन हुक्तान से संव मा ।
सम्माद्ध जारी बारवाक नालक, काम पेज पहिचान।
सम्माद्ध होते तिरित्य पुनि सुन हुरि नेदिक सजान। सन् ६ स विरस्त मात्र पुराक सुक कार कासीन कुप राम।
सम्माद्ध हुक एक प्रापत गत राते वाले मात्र परित् (सान ॥ स ७ ॥
सम्माद्ध हुक एक प्रापत गत राते वाले मात्र परित् (सान ॥ स ७ ॥
सम्माद्ध सम्माद्ध सम्माद्ध सम्माद्ध सुन की काम नामि सम्माद्ध सुन की काम ।

### **१**३६

वृत्ता—पारित्र विश्वासिक रवन विक्रिय पूर्व्य वासः। श्रव संवित्र पात्र वृत्र करवा सुनित वाक्क कांसिरासः॥ वाक्र—स्वाने एक कार्यको सावसः।

यत क्रम प्रगुर ग्रह भाषत, ग्रगुर ग्रह भाषार ॥ मनमक्र० टरा। यस महाक्रत मिर्मेश पासे मिस-मोजन दिसी बार । पच सुमिति त्रण गुपते गुपता, यति घरम दश घार ।। म० ८ ॥ न वाईस परिसद्द सद्दे मन गे, प्राण वावन रिछ पार । न अनाचार वावन हर करता, नव कल्पी इप विद्वार ॥ म० २ ॥ निर्दू पण ऋषि आहार गवेषे, द्रोप वयालीस टार, । , स्पत्रवीस गुणयुक्त अनोपम, ज्ञान तणा भंदार ॥ म० ३॥ हादश तपविध माल निकाले, भावना इण पर कार । हट समिकत जितेन्द्रिय सुखोचित, करता पर उपगार ॥ म० ४॥ षोडस नभ (भू) १७ विध सजम रक्ता, विनय भक्ति बुध सार । अण्टादश अध हरि ने हणिया, चढ अनुभवं तों खोर

ज्ञान दर्शन चारित्राचारी, शील धरम दातार।
शान्त कपायी गिरा पीयूप सम, समता भाव चदार। म०६॥
मान मच्छरता नहीं तन किञ्चित्, अष्ट ही मद् कू मार ।
धरम मडन श्रुरु श्रुम विहडन, सहें सीत तप ठार। म०७॥
परगुण श्रीत पुरातन तज कर, निज गुण में हुँसियार।
"सुजाण" शीश धर एसे मुनिपद, वन्दू वार वार ॥ म० = ॥
उगणी से ठावने चोमासो, जयपुर कीना श्राय।
पूज्य विनयचन्दजी परसादे, त्रय रतन किर दार ॥ म० = ॥

( १४**%** )

१४० दान प्रसंशा

होड़ा--- हम्म पर्ने शिर ग्रुक्ट चम श्रुद्धो महिक घर न्याम । संसार परित्त करे सही, हाम बचारे मान ॥ १ ॥ चाम---चनका विनक्ष भरोसा नांडी किस पर करत ग्रुमानारे" समय ग्रुपाट हाम पुत्रक पक्क की विमस्स बदायारे

2 We \$ 11

१ समान के बीनी का इतिश्री के वहां पीहर है ।

सुपात्र दान वटवीज तगी पर, वृत्त ज्यू फल डहढ़ाया रे। मेघ घारा तारा गण सख्या, दान संख्या न कहाया रे ।। अ० ७ ॥ याते तिरिया तिरे पुनि तिरसी उभय दान मन भायारे। "सुजाए" कहे ऋदु सिध सुख सम्पत् , चैन तहे चित चाया रे े॥ छा० ५ ॥

# 888

# शील स्तवनम्

दोष्टा-वेद जात का देवता ताहि नमावे शीश। शीलवन्त ने स्रोपमा वाखी जिन वत्तीस ॥ १ ॥

चाल-"शान्ति सूरत देख मूरत, मेरे मन भाईरे" शील बड़ी ससार, घरे सी दत्त कहावेरे २॥ शीलब० टेर ॥ फीलरु भील सलिल भय जावे, श्वान न्याद्य सिंह दूर पुलावे । गढ दु ख श्वरि मरि निकट न श्रावे, व्याल पुष्फ माला थावे रे

।। शी० १ ॥

श्रेष्ठ कुलीन शील लख चारु, शील ते लील लहे अग्रापारू रें। ताते तू धर शील बदारु, शीलते सब सुख पावे रे ॥ शी० २ ॥ शील प्रधान न कुल प्रधान, शील विवर्जित छुल दुकुलान। बहुधानरा नीचकुल पान, शील ते सुरगत ठावेरे ॥ शी० ३ ॥

१ पील-इायी मिल्ल-चोर श्रीर जलका भय श्वान-कुता, व्याम-शेर, गद-रोग, श्ररि-शत्रु, मरि-महामारी, न्याल-सर्प ।

कारे शर क्रूप बळ कारी, बियाश ( ब्रीट ) छुनता हार वपाती। पावक सीर कर बीता दावी छुर तर बता गयवेरे।। शी॰ ४॥ कुरीख अपवदा पड़ी बजाये। निर्मेश गोत्र के स्थ्यम बतायो सक्काऽत वह सकेत पदायो, बीरज हुम कु वग पाते (हाते) रे ॥ शी॰ ४॥

इया सब में कुछ क्लंक बढावे हु:ख क्यारो पर सब मो बावे। इस्य भाव पस पुत्र बड़ावे राजय क्यूं व्यवसा खावे रे

।। शी० व ।।

सर पुत्र पाथक नारी कारहो किन्द्रण साक्यों से प्रोक्कायों ।

रचा वाक निर्मिण सन कार्ये, किया प्राच्छी न कार्ये देश शी जा।

करि इरि से वस करवा बोवा, की भी शीव पत्रका में वेहिए। ।

शीक परत यर दिश्र पति वोवा "सुकायण से रिवर-पुर वाले दे

#### १४२ तपगुण स्तवनम्

(दोहा) और कम्म सब स्विद्धा, तथनो तीको क्यम । कारित सुधी रोपनी सम एको एको रूम ॥ १ ॥ क्यम-''बेतन बेतो रे, २, दश बोका क्याट में सुसक्कि मिक्रिमरे'' सो ऋषि मादेरे २, तथ करने क्यका तम कृ ताबेरे।

स्रो गुरू मार्वरे ॥ देर ॥

हड परिहारी श्रवि ही पापी, चार हत्या करवाने रे। सो पिए महा तप ने परभावे, सद्गति जावे रे ॥ सो० १ ॥ सात माणस मारे निशिवासर, पातक पूर कहावे रे। श्रजुं न माली छठ छठ तप कर, करम उड़ाये रे ॥ सो० २ ॥ हरि केसी चरडाल क़रूपी, तप कर देह सुखावेरे । देव सेव करतो यग ( यज्ञ ) पाढे, महिमा छावेरे ॥ सो० ३ ॥ तप तपता लन्धि बहु उपजे, विष्णुकंवर ज्यू थावे रे। लच्च योजन को रूप बणा, जिन-धर्म दृढ़ावेरे ॥ सो० ४॥ श्रठारे सहस मुनि में ढढण, श्रिधक नेम फरमावे रे। दुक्कर तप कारक धन घन्नों, बीर सरावे रे ॥ सो० ४ ॥ रोग शोक विपदा सब जावें, रूप खनूपम पावे रे। कठिन करम दल तप से ततज्ञण दूर पलावे रे ॥ सो० ६॥ तप से स्वर्ग मोच्च पद पावे, लच्मी तेज वधावे रे। मनोकामना सिद्ध होय जो, तप श्रवधावेरे ॥ सो०७॥ वाह्य श्रमियन्तर द्वाद्श-विध तप, दत्त लत्त कर ठावेरे। तप मृरत मुरत मुनिराय तणा गुण, "मुजाए" गावेरे ॥ मो० = ॥

## १४३ भावना स्तुति

( दोहा ) भव दु ख दिधके माहिने, भाष नाव सम जागा।
ताते तिरिया भिषक जन, भाव सकत गुण खान ॥
चाल-''जीवरे तू शील तयो कर सग"
जीवरे तू सुद्ध भाव मन धान, भाष सकत गुण संपजे रे।

भार सुद्वाय करवाल श्री बरे ।। टेर ॥ सरल किना ब्यबन किमारे, बढ़ किन नह सुमवान । पम काय सन्त्रादि सरे शास्त्रको भाव प्रधान ॥ औ० १ ॥ मरतकन्द्र मुनिधर दिना रै. ब्ह्रायासमा प्रधान । वन मरफ दस चाय करी है, धानमी वेनल ज्ञान ॥ औ॰ २.॥ ४४-दिन श्वानाऽऽस्य रही रे बाहुबन्न व्यक्तिमान । मर-नाज क्षत्र बढ़नी रिचे रे प्रगट दिया बरनाल ॥ जी० है ॥ भरत-मारीसा संचन मेरे. केवल लीनो जान। इति हारे सब-रेच्या रे पान्या चरित्रत बात ।। औ॰ ४ ।। देशी गत्र ऋति समसाने रे, मोमस काप कपान । भीर श्रीरा शिर पर ठचारे मान किया,पर निर्माण ॥ श्री । श्री कॉपस नित्र केनस नहीं है। यहा पुत्र निवास । संदर्भ शिष्य ऋषि पांच से रे "मुक्ति गया गुरा कात ॥ औ० ६ ॥ भाव बन्धी बह विध फरेनेरे तप-जप-सप भारप्यात । भाव विना सिद्धि नहीरे, ये जिन वषन प्रयास ।। जीव का भावता भव सारान कहीरे, कर सुब-मन दहाख । "सबाय करे दिरिया थलार बोई ने सत्य व्यवसान ॥ की० द्र ॥

## १४४ श्रावक क्रिया

( दोहा सोरठ )

कर कर चात्र किरोर, भोर उठ भगवन्त भज यो व्यवसर मत छोर, द्वाय लग्यो व्यलगो खिसे॥ चाल—"इण सरवरिया की पाल, हिंडोरो घालस्या म्हाका राज"। ग्रम-किरिया व्यतुप्ठान, समयसर साधिये,

म्हाकाराज समय सर साधिये।

यथा शक्ति जिन-धरम रतन श्राराधिये,

म्हाका राज, रतन धाराधिये ॥ १ ॥

रयणी को पश्चिम जाम फाम सिद्ध फीजिये,

म्हाका राज काम सिद्ध कीजिये।

मुशांकिल यह श्रवसान, लाभ वहु लीजिये,

म्हानाराज, लाभ वहु लीजिये ॥ २ ॥

घांटका च्यार विचार, चतुरिचत्त चातुरी म्हाका० चतु०।
ऊठिये आलस छोड, नहीं दिल पर आतुरी म्हा० नही०॥३॥
जाप जपो नवकार, सार जिनमत सही, म्हाका।
देव-गुरू यमे नीन तत्व साचा सरधही, म्हा० तत्व०॥४॥
शरणा चार सभार, मनोरथ दिल घरो, म्हाका० मनो०।
उप शम शान्त कपाय, करी छिन में तिरो, म्हाक० करी०॥४॥
तिजये पंच प्रमाद, आठ मद मारिये, म्हाका० छा०।
द्वादश व्रत विलोक, दोप सह टारिये, म्हाका०॥६॥

बरस की क्षणी बांब, बहुत हुए बर्ग्य वावसी नहीं है ।। १२ ॥ इस शीक तर साथ से तोड़ सारत करी नहां २ ।। हम शीक तर साथ से तोड़ सारत कर निर्माण ।। १३ ॥ स्मित्र साथ साथ से सिंद है ।। सिंद साथ से मित्र कर साथ है ।। १४ ॥ हो बन कान्यों होय सिंद्यासि हुक्त है पीकिये न्हां ।।। परवासाय करी हुए वन्त कान्या की सिंद नहां ।।। १४ ॥ सामाणिक हुई राम साथ कारत करी हुए हुए ।। १३ ॥ वासी किया हुक्त विकार कर कर हुए ।। १३ ॥ वासी सिंद हुक्त ।। १३ ॥

भानो कहां ते एका एक, करेको कित अलसी महाँ० २ ।

क्षेत प्रम सम स्थाप, तिरान्तर चाक्रिये स्कृतः १। १-न्युक्तिर प्रथम करदेश साहि है रह कुविसन कर्मा दान, श्रभत्त सहु टालिये, म्हा०॥१७॥
तिजये कुकर्म श्रनीत, धर्म रुख राखिये; म्हा०२।
गुरु मुख शास्त्र विनोद, सुणी रस चाखिये, म्हा०॥१८॥
चढते चित सुध वित, सुपात्र दान दीजिये म्हा०२।
या सम श्रत्रन लाभ, लाहो खूब लीजिये, म्हा०॥१६॥
या विध धर्म विलास, करो निश दिन सदा, म्हा०२।
सुमित सु राखो प्रीति, कुमित तजदो तदा, म्ह०॥२०॥
प्रात समय की रूड़ी रीत, श्रावक किया कही, म्हा०२।
शिव-सुख फल पहिचान, "सुजाण" सेंदो सही, म्हा०॥२१॥
साढा चगणीसे की साल, फागण सुद साते मली, म्हा०२।
श्री गुरु देव परसाद, पजोई मन रली, म्हा०॥२२॥

## १४५

## कपाय निवारण

"चाल-गहरा फूल्या है गुलान गैंदा बाग में है"। चेतन चतुर कपाया उपराम कीजिये, जी मुद्ध समता रस रूच पीजिये जी ॥ टेर ॥ बिरवा बचन वरे श्रतिश्राकरा जी, कोध चरखाल समान कहाने। तामस त तप सु मुकुटि चढावे, पर भव नरक निगोद भमावे

मन मान मकर कहा। केवली जी, गरव चले कहा किसका भाई।

सनत कुमार का क्य विकाई, रावख कोई निज ठुकराई ॥ चे० २॥ कुक करत कुमेंत्रि मत केनतो जी चा से मीति म रंच रहाये । माई मारथा-टॉटर कहाये जिल्ला कोमी मी रोश काली के० ३॥ प्रचाब करा विच मोटी मोहनी की कोमी समा गियो मही नाला। कपने मतकब में रंग राजा सागर सागर पहु दुम्ब पता

॥ च ४॥ इमा महर्षेत्र सरक निरुद्ध भावसू की या से अमुक्तम बीठो प्रया। विजयत मूळ कारण विकास, रिल्कुट 'सुवाण' स्वत्र कराता

#### १४६

चाळ— 'मरत साई द्वस घर बाधो व्याप धीर "। तब दें तु क्रोब की पाल चातुर ही तो तब दें तू क्रोब की चाल ॥ देर।? क्रोबक्कियो तर तथ्य दिचारे कोई चाळ पंपछा। च १।। तासस्त कर कर बच्छाब चाते स्थाप भाषां ने काई गाळ ॥ च १।। चालुक्काल करी कोमाहुर होत्र काते विचन्छत्व ॥ च १।। विचारी माल चतुर्व कोते बादो कोम्प्स क्या ॥ ४।। कोई दर्प को तथ पत्र कोते देशो कोम्स चत्रवाल ॥ च०१॥ चहित्रक्कियों नर केरी होते विचार में सिंह वर्गात ॥ च०६॥ चहित्रक्कियों नर केरी होते विचार में सिंह वर्गात ॥ च०६॥

uce IITeun

## १४७

## चाल--''तेहीज"

मत कर मान गुमान, ग्यान लख, भत कर मान गुमान ॥ टेर ॥
सज्जन तनुजनने नहीं देखे, तोड़े तुरत तटके तान ॥ ग्यान १ ॥
श्वान पुच्छवल जाय न जैसे, मानी भरे वट छान ॥ ग्यान० २ ॥
धाकोही बोले वाकोही चाले, वाकी ज्यू तीर कमान ॥ ग्या० ३ ॥
धात गरव ते ठोकरा खावे, जाय उपजे पापाए।।। ग्या० ४ ॥
सभूम चक्री मान न मूक्यो, गयो नरक पुर थान ॥ झा० ४ ॥
मान रूप गज तज बाहुवल, केवल पायो परधान ॥ झा० ६ ॥
मान तज्या सन्मान वधत है, समजो सव ही 'सुजाए।'

।। হাত ७॥

### १४८

### चाल-तेहीज

भाया मत सेष्टो मतिवान, समक देखो माया मत सेष्टो मतिवान । देर ॥

श्चिति कपटाई महादुःखदाई, वेऊ लोक विगड़ान ।। सममः १ ।। प्रीतिरूप पय भट फट जावे, काजी कपट मिलान ॥ स० २ ॥ विक्ली ज्यू छल ताकत निश-दिन, वक ब्यू लगावे दभी भ्यान ॥ स० ३ ॥ चमाई सम-दृष्टि दाक्षो माई मिध्याति क्यो जान ॥ स॰ ४ ॥ स्त्री सपु सक तिर्येञ्च याचे कपट राष्ट्रफड पहिचान ॥ स० ३ ॥ काई ऋषि मिश्र पुर बाबो, बिब दियों केसी करटान ।। स॰ ६।। 'स्वारा'' को महक बढ़ बास्रों जो तुम बाहो करपाए ।।स॰ अ।

> 188 चास-पूर्वेदत्

कोस पाप को सूख तूतक दे प्रायी को संपाप को सूख ॥ टेर ॥ करव चाऊल व जोवे सोभी धाडी से मोटी मुखा। तु० १।१ सनुष्य सारवां वतिक वकत नहीं, इन क्रोम वर्षे दिल कुक

H E ● R H क्रताकाखन पीळापाची दुष्या में सक्षो निव मुखा। दु ३।। चोरी कर पर बन हर हरने उत्तवाडी में जैसे उन्हाश स्था

मार पह तिया-विरियां सोचे किम कियो करप प्रतिकृत धद रा

सागर सेठ सागर पढ़ मूचो, शन्दराय सद्दो हुन्ह कुछ

11 7 11

"सुकाश करें" करें होसी भर वारों पर काई होसी सब

ile pi

## १५०

# तामस निवारण

( होहा ) कोमल वचन सुद्दावरणो, मिण्ट मनोहर धीर ।
समय व पा " सच घोलिये, चढे चोगणो नीर ॥ १॥
चाल—''चेतन तू ध्यान श्रारत क्यू ध्यावे"।
किसी सग विरवा न बोलो भाई, थाने सत गुरु मील बताई।
॥ किनी० टेर ॥
कहुक वचन लगे तीर सरीखो, काल जे छेद कराई।
अवर घाव तो रुम भी सकत है, वचन घाव न ममाई
॥ किसी० १॥
कोध चर्ण्डाली घट बीच श्राई, सुध बुद्ध सहु विसराई।

क्राध चएडाला घट बाच श्राई, सुध बुद्ध सहु विसराई। पल मे प्रीति पुराणी तीडे, या देखो चतुराई।। कि० २॥ मात पिता सुत न्यानी गोती, संगिनी गिणे न सगाई। गाल राल बोले मुख सेती, पड़े श्रापके माही।। कि० ३॥ सगा भाया के वर्णगत नाही, किलयुग की श्रधिकाई। धन खरचे बहु भगड़ा भगरे, राज तेज चढजाई॥ कि० ४॥ कोप चढ़े तन मे रस घोले, सामी लेत लहाई। श्राप तपे श्रीर कु तपाने, कोधी नर दु ख दाई॥ कि० ४॥ यचन तर्णे वम भारत हुना, कथा पुराण सखाई। सुगण नरा तुम सोचो दिल में, तज दो वचन बुराई॥ कि० ६॥ मीठा बोल्या मोल (दाम) न लागे, जहा तहा होत बहाई। कैर विरोध रहे नहीं किए। सु, "सुजाए" सुख वरदाई

( 420 )

#### १४१ मोह निवारण

(१) मोद मोरचो चार्त जनर, बीत्या मुशक्तिस काम ।
 ने बीते ते बगत तब पांचे कविचल कामें ॥ १॥

राग—भारात्ररी

भववू मोइ बग मोहि समातां वाकू जीते सा वक् कहाता । ॥ सबस्य टैर ॥

मोह स्थापत ही सुन बुन विश्वरे नृत्य-नान ही माता। जान पान पट भूपण निज्ञा माहि न क्षेत्र सुद्राता।। धन० १ ॥ स्रोह विश्वेत विभावन सन्ते अपनि स्थापतानकाला।

मोह दिवोते मिरादिन मुन्ने कुमति संग खब्दणाता । द्वयुद सोब्र मानी नदि सामे भव मन में मठकाता

।। सद० २॥ सदक्षिलेड् महा हुःस भावन रतेड्री बन मय पाता

स्तेह्वये प्रकार बोध बग वृधि सह कथन कराण रे ॥ सन ३॥ मिलेही सुस्र सु बोधव है, वर् बालुक्स कीन समागा।

भारत होते हैं में प्रतिपृत्ति कर कि देश कि तह कि कि कि कि है। कोभ मूख पाठक पिस्त कार्यों एउ मूख स्थानि बहाता। स्नेद्र मूख जैसे हुन्थ बारुवों स्मन्दर बरपों हुल साता है

॥ भाव ० १ ॥ सात तात सुव भाव विवासंग गृह्-वन मित्र विक्कता।

भात तात स्रुव भाव विकास गार्-का मित्र विकासता। इस्टारिक हुर्गेति हुःक शास्त्र, सो त् साहि गियाता रै । सक् क्सा

## १५०

## तामस निवारण

( होहा ) कोमल वचन सुद्दावणो, मिष्ट मनोहर धीर ।

समय उपा सच बोलिये, चढे चोगणो नीर ॥ १॥

चाल-'चेतन तू ध्यान आरत क्यू ध्यावे"।

किसी सम विरवा न बोलो भाई, थाने सत गरु सीख बताई।

किसी सग विरवा न बोलो भाई, थाने सत गुरु सीख बनाई। ॥ कि डी० टेर ॥

कटुक वचन तो तीर सरीखो, काल जे छेद कराई। श्रवर घाव तो रुम भी सकत है, वचन घाव न रुमाई ॥ किसी०१॥

क्रोध चएडाली घट बीच छाई, सुध बुद्ध महु विसराई।
पल में प्रीति पुराणी तीड़े, या देखो चतुराई ॥ कि० २ ॥
मात पिता सुत न्यानी गोती, सिंगनी गिर्मे न सगाई।
गाल राल बोले मुख सेती, पड़े छापके माही ॥ कि० ३ ॥
सगा भाया के वस्मत ताही, किलयुग की छिधकाई।
धन खरचे बहु भगडा भगरे, राज तेज चढजाई ॥ कि० ४ ॥
कोप चढ़े तन में रस घोले, सामो लेत लड़ाई।
छाप तपे छीर कू तपावे, क्रोधी नर दु ख दाई।। कि० ४ ॥
बचन तमें वस भारत हुग, कथा पुराण सखाई।
सुगण नरा तुम सोचो दिल में, तज दो वचन बुराई ॥ कि० ६ ॥
मीठा बोल्या मोल (दाम ) न लागे, जहा तहा होत बड़ाई।
बेर विरोध रहे नहीं किस सु, "सुजाए" सुख वरदाई

॥ किसी० ७॥

#### १४२ श्रोता को उपदेश

भीता सरत क्यांच सूत्र सुयो मन रंगेरकी बी ॥ टेर ॥ **रमुक्तरज्ञक्रपदस्थात् स्यूयागम धानो मन्नी** और। मोद बडे भेदाज इदन कमक दिकसे क्सी जी।। नो० १।। निका विक्या कोडा समाबोधो थ्या करे<sup>ग</sup> सकी <sup>१</sup> बी। भविदित बोच्छक होस बोच करस मनसा चडी भी ॥ मो० २॥ के नो ना करिये हॉस इच सब माने सकी सी। भारक अनक थ्या जान अववृद्ध मोता गुरु मावसी सी ।। मा 🤏 ।। जिस पन्नी सर देखा रीन्द्रे ऋतू मौसस वडी औ। विम बोता बक्ता रै में म मानो क्य साकर पत्ती थी।। बो० ४॥ बारी कमक कबिरदा रहे, इस आवक कव टक्की जा। गुष्य चारक इक बीस राष्ट्राजम रही कर्मे वजी की ॥ जी अर ॥ धरेड पत्र दोव साव घने आरक वशी जी। मन भावन वह मगत शफक करो मिक्री जेतकी जी ॥ जो॰ ६ ॥ सन्द मिरुपा सन्द्रपट च्यू एक क्षारे स्वर्ग बसी श्री । बैसे घरम चमुराग देसे भीति जन मत्त्रसी सी ।। सीता • ६ ॥ दाव<sup>9</sup> वकीया हुम वसम्त भाव पुनरदि फलेबी। हु-करायो यू कीव साधु शरण व्यावे हकी भी ॥ भा 😅 । विन स्वत्य केन कोब, पूजे नहीं रही किया गठी ही। कर्त "स्वाचः समक् वेतो बहुर दमर दक्षी श्री ॥ शाह ६ ॥

१-सम्ब र-मन्य १-शनानत है बड़े हुए।

तू केहनो थारो छुण चेतन, ज्ञाता यू मन समभाता ! चन्द नरेन्द्र कुर्कुट कर दीनो, माता थई दु:ख दाता रे ॥ প্ৰায়ত ও ।।

श्राद्रक्रमार जिसा मोह छलिया, सूत के तार वधाता। गोतम केवल-नाण न उपनी, मोह जित ज्ञान उपजाता रे ॥ खब० ५॥

सीता विरह राम पशु पितन सु, केई केई कीनी वाता। जब चेत्या तब मोहराय कु, च्राण एक माहि खपाता रे श्रव० ६ ॥

कोड़ा कोड़ सतर सागर थित, मोह कमें की अवघाता। ऐसी प्रवल मोह जीते सी, सूर बीर पद ठाता रे ॥ अव० १०॥ निर्मोही वश में मोह न ज्यापे, सक सभा गुरा गाता। देव परीचा करत न चिलयो टढ समकित जश छाता रे ॥ झव्राव्य ११॥

मोश-मद पी उन्मत भये नर, धन जोवन दह ढाता । भोलप तज चित्त चेत चिदानन्द, जाता काल न पाता रे

॥ श्रव० १२॥

रग मेरू सत सुरपति-पत्नी, शची पय इन्द्र पडाता। पद ठेलत फर्टे तुम तन कोमल, हरि मधु वचन मनाता रे

॥ झब० १३ ॥

धिग धिग मोह कर्म यह विवस्था ( व्यवस्था ) पारावार नहीं आता "सुजाए" कहे इन कू जीते सो, धावागमन मिटावा रे ।। स्रब० १४॥ ( 151 )

विषय सुन्न वस परेपा शुक्षम बास्त्र करमा ज्ञान वपत्रेत ज्ञिम सरक ठीरा।

भगन स्तम चाइता इसक इसका मरे,

बस वयी सार चवि हुन्स दिक्षोरा ॥ छु ४॥

सबरा सक्षरा करवा की तुम्ह कहा भरवा,

तप अप शीह सत वरव दोरा।

काल करु पात ससवाल तू कहा रहे.

्यम्नगब्यू कर्तग्रहा **इति सोरा॥ धु० ६॥** 

पीठी बण्डूस ठई स्नान कीनो सई काथ जोवन्त गोमास बोरा ।

करन गत कोग गद गात्र स्थापन समी

चसुनासा करे दरान "सुख ते परे; स्रातः त्यकरत वेकान वोराः।

दबस कर शीयारों प्रक बकी गई

माया दश रिविक्स अने शीस दोशा।} सु दा।

परक्ष ने चन्त्र सङ्ग चला होय सम्बन गय

होड़ बन मास बर हाट मोरा । सन्द पुनि दाठ छुठ भाव स्त्री छुड़। रहे बिसपन्त सिख देखन छोरा

।। सु ६।। ऋदि सिद्ध सुख सम्पत मिक्कं धर्मे ते मान रे मान तू कहम मोरा

## १५३

### चाल-फडखा की

सुण हो मतिमान श्रवसान चूके मती, सुगुरु-शिन्ता उर श्राण भोरा। स्वल्प श्रायु विभव, विचित्र दु स जीयबी,

मूट तू पर क्यु धरत चोरा ॥ सुगाहो० टेर ॥

पल्ल-सागर तणा सुख थिर ना रहे,

तज सुख् तुच्छ जिम गिरत श्रोरा।

विषय में राचियो धरम नहीं जाचियो,

नर भव पाय रह्या तू कोरा ॥ सु<sup>० १ ।</sup>

मनुष्य श्रारज वरा कुल उत्तम, श्रायु चिरा,

पूर्ण इन्द्रिय रुज रहित थोरा।

सत गुरु सग पै सूत्र सुणबो कठिन,

श्रद्धा पराक्रम फोरा न फोरा ॥ सु०२॥

राग में पाग रहे देव गुरु घरम कू.

श्रोलख्या नाहि धिग जनम तोरा।

श्रमर चक्री हरी सुख छोरी करी,

नरक त्रिजोनि उपजन्त ढोरा ॥ सु० ३ ॥

इरख परणत उत्पन्न सुत कील सम,

पैर छड़ी जंत भया वाम सोरा।

मोइ फाटक जरी कुमत श्रागल करी,

निकास नहीं पात परिवार पोरा ॥ सूर् ४ ॥

१-स्त्री-खोडा है

विजवर्ज पाव सेथे नहीं तिनक्ष, रूरम बरहुट उसू समावे ॥ सुरू प्रा सर्विर संसार बास्य को मविजन भरमञ्ज स्थान क्यावे। "सुवारण" कई क्यम नर सोही, प्रमुखी सुप्रीत रचावे ॥ सुरू वं।।

#### 7 4 2

चार-'भी करवात मोरची बाह्य ।

चित्र चेत्रा चतुर भर मारी गुड़ मिलवां है उपगारी जी ॥ देर ॥ वपवेरा मुख्ये मुचिवारी, यो अन्म न जायो दारिजी ॥ चि० १॥ मर यव को दिसावर भारी वर्ज वन संची को हारी जी

॥ वि २॥ जो सत्य समग्र हो बारी, हो मन मगता नहु मारी ॥ वि ६॥

नापारम्म दुरु विश्वारी धर्मे न्यान करो इंश्विनारी हो।। वि. ४।।

॥ वि ४॥ विषयादि वशार्थ सारि भर निज्ञ गुरुष रहन पिडारी जी

॥ वि १॥
मोत सरो बाज ब्यू प्यारी, पिछ पीते के दुःज करी जी ॥पि०६॥
तप पीता करें कराज बारी पार्च करों माचिक परारी जी।। वि ७॥
तिन पण्य भारता सरी स्तु देशी पार करारी जी।। वि० मः॥
"हदाका" दिस्स भी सारी रहा चर्ची से जाता करारी जी।

п Ре в п

कहन "सुजाण ' घर वय में दो इतो जेम प्रजापने धाम धोरा ॥ सु० १०॥

॥ सु० १०॥ विष्मणु शर मिधि शशी माल हरिगढ़ भसी फाग पत्त गुक्त होरी नी होस। पुज्य जिनयचन्दजी प्रसाद निश दिन रहो, आत्मगुण झानका रग रोरा॥ सु० ११॥

## 848

चाल-''श्रेड घर ताल लागी रे, जीयहलारी जोत जागी रे"!
सुगुरु इम सीम्ब सुणावेरे धरम के मारग ल्यावेरे।
आतम हित बोय वतावेरे, जीवका श्रम मिटावेरे ॥ टेर ॥
पुत्र श्रमप श्रिया मन हरणी, सेवक हुंकुम उठावे।
हयपर गयबर राज कोप सब, दम निकल्या मूठ दिखावे
॥ सु० १॥

मात ताते पुनि श्रात सञ्जन गए, देखतड़ा मन भावे।
समर्थ नहीं जम सु जे राखण, रोकर श्रजग रहावे ॥ सु०२॥ ।
धिक् धिक धिक् ससार व्यवस्था, देव चव तिर्यव्य ठावे।
भोगतिया पट् खएड को स्वामी, मर कर नरक सिधावे

नारक दु ख सु निगोद श्रनन्ता, एक सुदुर्त माय पाने । वैंसठ सहस्र पाच से सटतीस, जन्मरु मरुण कराने ॥ सु० ४॥ इम वहु कष्ट निकल कोड प्राणी, सनुष्य गति में झाने। भेदिव पतनी करिता दारा रात तमावो कियां आई । किया सु मेह कारनी पुर कमरेवा सन बिटकाई ॥ क ४ ॥ भोदित मिरू बचन कहे भागन कार्ति भीत एउ से नैं आई। समग्री किमडों की तुन्दारी दिख दोसलु त्यारा माई ॥ चतुन्द (बातुर) नित्र वचन रह दपस्थी भोगन न करे काव कार्यो

चेठ वका गुख सन कर रीमी इन से सुसा मोगू भारी। वर जीतन केले कर मैं सेठ से दिव मोद्रव्यत पारी।। **राज-इक्ट**म भाग गर्पो प्रोडित तब करी अन में इक तारी। श्वमाद्वर नारी बाज श्वर शरम रीव बोडी सारी।। मद मस्त होन सेठ घर चाली, सेट देख मन इरणाको ॥ क १ ॥ मोक्क ' सेठ कठ मारर वे कुता करी किस इक बारी। उच्चया इस बोस्रे ताल से नीवित है सिन्नी बारी ।। भाग बनो बहुनाम स सुके क्षत्रस्य मै आहै पथारो । इस सामक कठ्यों सेट भी बाद हुओ विद्य से कारो ॥ पुत्री मन्त्री कहां के ? कपर, कारा सुद्वार पट जुड़ायो ॥ ६ ६॥ ब्रासम्बी को शरम मरस तक भन्द तन फरसी सन हरके । कर काम-वरीपन क्रम कर चाला वन फरसे।। कुतम नार कुम्बर्प-मोड पीवित डर वेडन मो मन तरसी। कोग यो सीठ बरबों के देव बर कोटर भीतों रंग बरसे :

# शील पर सेठ सुदर्शन की कथा

दोहा-नमस्कार का ध्यान से, सुगग करी ने काल। सेठ रिषभ सूत ऊपनो जग में जस उजमाल ॥१॥ चाल- अपने पद को तज के चेतन, पर मे फसना ना चाहिए। सेठ सुदरशन जिन धर्म धारक, सील रतन सुध रखवायो। कपिला श्रभिया ते, चल्यो नहीं जग में जस श्रधिको छायो ॥श्राकडी॥ श्रग देश चम्पापुर नीको, दिधवाहन राजा जानो । र्थाभया पटरानी, मतिनी सागर सोहे प्रधानी ॥ ल्याग त्याग बाचा मे हढ़ नृप, सूरवीर महा मरदानो। राज रीति जाने न्याय में खीर-नीर-सम पहिचानी ॥ सेठ श्रेष्ठ सुखिया सब वसता, दान धर्म दिल में भायो ॥ १ क० ॥ सेठ रिषभ पतनी गुणवन्ती, सूर सुपन ले निसितामे । गर्भ मासज वीत्या, तत्र पुत्र प्रसवियो श्रमिरामे ॥ मोछन करके करी दसोटण, दिल खुस भिक्त हगामामें। सञ्जनगण मिलके, दारक की सुदरशन दीनी नामे। सर्वकला तत्पर जाणी सुत, नार मनोरना परणाये ॥ २ क० ॥ भात तात सद्गति में पहुँच्या, कुलरीति सब ही कीनी। दिधवाहन राजा, तिकाने, नगर सेठ पदवी दीनो ॥ सेठ सुदरशन कुल जस केतु, सुगुरू सेवा सुद्ध लह्लीनी। समता के सागर, पोतानी नारी सू प्रीति चीन्हीं॥ सेठ-प्रीत प्रोहित से श्रविहड , प्रोहित सोडो घर श्रायो ॥३ क०॥

महासक्यन्ती पुर के भौती या सरसी नहिं भीनी नारी। विषया मुखकायी रासी इट करने पूके विया वारो ॥ रायी रोप काश कर बोबी किम असनायी करवायो ॥ क १९ ॥ हीज कं पुत्र न होय कदापि सो द्वाम कायो ठाते जानो । पर पुरुष न विक्रिको वाहित क्यमिनारक सांनी माना ॥ पह सत्वन्ती वर मरदानीं स इम किम देवत है ताना । एकी इस बोल बता सो स्थानी जब ब्रोड पानो ॥ क्ष्मट कर वरी कारवा सेठ तो द्वाब माद नहीं क्रस्तवादी सुक स मधु सक कही तब छोड़ची भोग कोग कडून। जारनी । रानी बड़े ग्रन्था तरे बस में भी नहीं बाबा बादयों।। मोसरक्षी मतक्त्री काग इन्छ सेठ मात स् सुर कारयो । देख चतुर्वा सोज वे सेट संग स्वोद्धा मान्यो।। श्रमिया रानी यम सुन्तिने निरंजन कीन्द्रों मन मायो !! क॰ १३ :। मेको देख महस्र में ब्याकर करे माप स् वार्ता। सुदरसक बसिबो, वर्षि को मेह निहादे भी माता है बर्षे याद मिलास तुमने सुत्र विकसीते मन भागा। क्रक वक्ष तब जाई सेठ सम तुस्य मूर्नि कु बनवाता मुर्वि सुम्रपाम स्थाव को पूछे कहे राखी पूजन में होजाबी ॥१४॥ पैठ प्रतीत समन कू क्पनी निम दिन स्वातां समपाली । धारिक प्रतम पर कीम्सी मीचक्रव में सब अस बालो n नुप बाक्षा सं देशो वत्त्रिक सेट सुरस्यक्र वर्मसाची। १–काव् यस –जीतक्

में अपछर तू इन्द्र रूप सम, मकर जेज मन उमेगायो।। इ० ।।
तन-मन-वच वस करी सेठ जी, ध्यान जिनद पट को छानी।
सा लटका करती सरम हर नर्म गर्म वोली वाणी।।
सेठ सुदर्शन नग सम दृढता, थाकी तब किपला सुरमाणी।
कायो त्सर्ग पारी महे हुँ धुरपण्डा इू पहिचानी।
महिला तुम सी मिल्या कुण चूके, मो श्रमाग छुत्र सिर पे थायो
॥ इ० म।।

सेठ बचन सुण मन में लाजी, वलती किपला इम बोले।

वासू मन कहज्यो, एम कर लीनों छें दोनू कोले।

सेठ सग उत्तरी मा बाला, द्वार पाट तत्त्वण खोले॥

श्रेष्ठी घर श्रावे, हरप में गरक भयो दिल नहीं डोले।

पर घर जागण सेठ नेमलई, धर्म ध्यान दिल बरतायो॥ क० ६॥

इन्द्र महोत्सव भूप मडायो, नर नारी देखण को जावे।

घर सम रिद्धि लेके, सिख्या सब राग मिल मि (जु) ल गावे॥

राणी माहणि सग गज चढ कर मेले की छिव देखण छावे।

देखी सेठाणी पचही पुत्रा सग धित सोमावे।

किए की यह त्रिया किपला पूछे, रूप रित-सम दिखलायो

डिभ<sup>४</sup> सहित सजझजकर श्राई, सेठ ग्रुदरशन की दारा! पच पुत्र एहना सकल ही, जन मन कू लागे प्यारा॥

१--- मवकर २-देरी ३-- जन्म से नपु सक ४-ब्राह्मणी-पुरोहितानी ५-- बच्चों के साथ

वारबीय का बदन कह मैं जो ये मानो मुर्से केंद्रेशी। मुख हेकर केस्रि करों मो संग वोसे मृगर्नेनी । निर्देश्य बचन स्टब्र केप्टी दस्त्रे मो भा मत दोको हो व स्पासी। रावन पटराची, इस ही बहान में बागे न्हांबी ! भारो सीख रह नांच बड़े बिच अपसा यम मे स्पी ग्रहटाबी।१०॥ इस किम बालो सुचतवी पर करि विचार दिव पर पकरा । मा बन्म विवोसी अपर महा किम बोह्रो निर्वास ॥ भोस् मेश्र केश्र कर चतुरा देइ नेइ वर दिख्यारा। बटपट वह करती चेठ जी सीख-शिरोमिक श्रीकारा॥ मार्चंड को परिचम प्रकटे, भीवन चुके कारपाची ॥ २१ ॥ तटकी राखी बोझे बासी, चन ना बीटन कर होरे । कपिद्या वच \* दावीं सेठ ने इठ पकड़ी बंसीरे॥ काथ सबूधी जोर सोर कर, सह महत बाद कर्ड कोरे<sup>ड</sup> । थो केट्या पारी मही ने मस्का बांघो कर डोरे<sup>ड</sup> ।। सेठ भूररशन सीह बर्मे हड़ सुमद्यं विवता में सिर नावा ॥२२॥ क्रोबातर हो राग्यी माले (क संक ने कहा काको । सबका बयु जिसका बांब पूजिनी पर्ति पासे क्रेशको ॥ समय पक्क मुप्रति पे मेहनो जोने बढ़ राजा कमरानी। चित चमकी चिन्ता चेंठ रह मीं वर्म ठया। मादी ॥ महीपवि सेठ पास से पूर्व राजी का रहस्य नहीं बदरायो ।।१३॥

> १--मेरी मां, १-वाच १-तेरे ४-वचन हे बती दूरे। भ-नीन है-वहाँ है ? १-सवहत ब-क्लंबानो

पौषध त्रन कर ने, निजातम काज सुधारे गुणवालो । मेलें मोज वरता राणी चरित्र एक इम दरसायो ॥ १४ ॥ पेट दरद सुण राजा पूछे कहाे राणी, थे किम श्राजे। वेदन मुख भाखो, कराया तुरत रोग को इलाजे ॥ नाके सल घाली चरिंताली, अरि पे चढिया तब महाराजे। कामदेव पूजन री, प्रतिज्ञा करी छाप रे सुख काजे। ते विसरी निसरी भोच्छव में, पीडे वेदन अति हा हायो ॥क१६॥ हा जाओ तन वेदन हरिये, पूजो मुरत कर खुशियाली। श्राय वहे धाय ने, सेठ ने लाश्रो ये फटपट फाली ! पोपध शाला सू सेठ पकट धर, घाय र्थ्याणयो सुखपाली। श्रव सुम्व विलसो धाय यू बोले, सुगा तू मतवाली ॥ मेघ वृष्टि ते बुसुम विले ज्यों, राखी रो मन श्रति रीमायो ॥१७॥ स्तान मजन कर चक्ष श्रजन, वस्त्राभरण पहिरमा भारी। मदमाती रानी वेसर की खोल भाल विंदली न्यारी ॥ चोब।चन्दन मुख ले विडला, वेसर सोहे भलकारी। मृदुवाचा वदती, सेज रग हेज मोज माणो सारी । हूँ नृप राग्गी तू पुर श्रेब्डी, कर प्रीत रीत मन दृढायो ॥१८॥ मन इस्ती मस्ती में श्रायो, मदनाकुश दे बस श्रानो ! र्शतनान देवण में, चतुर कहलावो, तो हठ का<sup>र</sup> ताखो<sup>3</sup>। शू-यालय दीपक सम मत हो, सर होय के क्यों कायर थाणी । पुनवे ( से ) भोग पिद्मनी नीतिशास्त्र कहे इम पिहचानो । हॅम मुख बोलो प्रम पियारा, कहा सोच उर छाछायो ॥ १६ ॥

१--निकलगर्ड, २-वर्यो, ३-पीचते हो।

ेफिर मुक्ति सिघाया, बिनारी प्रत्यन में मिष्टमा बहारी।। कावासि बानट राुम संबत, जासीज विजयदरामी प्यरी। बन्दर में बावयी "सुजाया" कीवी कीरत क्युउसीरी ।। पूरव विनयवन्दती पर प्रकारी सेट शिवने महकारी।। कर्ष पंचा

# शालीभद्रजी की क्या

भन्न शाक्षीमह श्राह्म तथी भनी श्वापियाम मनी । भिन्न मिन्स कर भित नम् नित्त पाना ॥ श्रीकरी ॥ द्वापुरी सम मत्यक राजपूरी ने मानी २, जादो प्रमुता १७ सामन ने खिक राजनी ।

परराजी चेक्स्या समयक्रमार प्रधानी २, चार नहीं मन चोर वहां दिक्सामी ॥ सर्वित्ता सम्बद्धा होता अप कहा सम्बद्धा । दिन्दी ॥

स्थित सम्बा क्षेक, भूग क्ष कामा ॥ वि० १ ॥ विद्या सहर्थिक गोधिक स्टेंट, भद्रा वसु नारी २

सा प्रसम्बो सास्तिमह महा सुलकारी । भीवन वय वत्तीस वरी भिया को ध्यारी १

हर्नन्यर गोविन्द समे अस्पनारी॥ सुर कई स्नेहबस सुत पे पेटपा फ्टबाबा २॥ कि २॥

रतम कम्बल स्योपारी बेंच्या पुर कामे २

सील लाज की जद्दाज हूबी, श्राज सुदरशन पिघलायो । श्रगुत्ती मुख देके, रागी रे महत्त चती राजा श्रायो ॥ कान्ता वचन सुणी वपु देखी, नृप मन में प्रजलित थायो। रग छ या छाती, सुम घर हुते निह् टलवायो ॥ श्रव नीश रीस बस कहै नफार के, सेठ ने सूली दो धायो ॥२४॥ सिर मु ड स्याम मुख कर चाढी खर, ढोल घाजता भट माल्यो। अपवाद षद्नता, सूणी ने सेठाणी रे मन साल्यो । मुक्त पति सील श्रखंड न खंडे, प्राचीन पाप ला रहे पाल्यो ॥ जिन ध्यान लगायो, सेठ बहुला जन सग सुली चाल्यो । स्लि देत ही, रतन सिहासन श्रधर करे सुर सुखायो ॥ २४ ॥ सेठ सुजस कहे चाकर श्राकर, राय श्राय तमे सुद्ध मितया। सयचरी र सुनै देव कहे, श्रभिया राणी कुसतिया ॥ पच दिव्य वरसे सह हुपें, जन मन श्रानन्द रंग रितयां। राय दोप खमावै, सेठ कहै ये मुफ कर्म तणी वतिया ॥ भवन संग सेठ घर श्रायो, पत्नी पति निरख हरस पायो ॥ २६ ॥ राणी फासी ले हुई विंतरणी, धाय पाटलीपुर जाई। हिरणी वेश्या घर रही, सा पाप फल पोते पाई ॥ भू व जाल-जग जाण सेठजी, कालान्तर मे दीसा ठाई। पाटलीपुर वैश्या, तीन दिन कब्ट दियो सुनि ने साई ॥ षन विचरत व्य तरी दु ख दीन्हो, व्याल रूप इस फू फायो ॥२०॥ शक्ल ध्यान चढ़ केवल लीन्हों, तार्या बहुधा नर नारी।

१-नोकर २-सब चर्या

```
( १०१ )

। ; संज्ञम ने बनो त्यार फेर किम छीएं।।
वरीस दिनांत सहुं मार बने को दीसी २,

ं पर उपवेशी कुराब कन्य कमें पीरी।
पक स्वरूट तमी में आप्त बन्न दिखताब १॥ १० १६॥
कहा बोलो इस बोल को सोय सारी २।
```

। नत्त्राक्ष्म नात्राकार साथ सारारा सावे द्वाल्यो पात्र सूख् किस वारो ।

हुन्स वेषया की वक्त पांक्रम मत आरो २ : का संगाकतरा बीख में कोप निकारों ।

वनजी वया परवाब सासरे भाषा ए ॥ वि० १७॥ भाष सतकारेपो सर, कावर विम तकता २॥

(किम तकता?।

वे जानक हूँ पूठ काण सर सकता। सिंघ वदारको केस जाको शुक्र रकता ।

हांक्यो शंक्षम मार प्रिव मोय कारता। सनुमति को मोरी माय चरख याव यावा २ ॥ वि०१०॥ सुद्ध मा मुस्कित वर्ष चेत कई कांग्रे २

जिना विचारी बात क्षेत्रर मध माले : कोक होंसे चर हामि करो किस पासेर।

काक कुछ वर कुला कर राज्य पहल्या "हम्म नामाहियों मांब, सुझ बहु सम्मे । ये बहुद रच्या भार, शब्द वरा पहला १ र ११ दिन १६.११ साबु पनी चारि करिल स्टूबिस दिसासी २।

कानन्त काल भव भन्नो साल घोरासी ।

हममुत यानी नाथ, "ने दम ध्रदा न ॥ विन १६ ॥ भद्रा ६८ विषयानी सप सन्ताता।

दश मुद्रिका बड़ा होद में न्द्रामा !

भृद्रिका उपर भन थान भर हमाता २।

चौलन ने, वर पटर विमाय स्वति पाना ।

मित्रमाना वीम, न नेट भप गृह जाया ॥ पिट १२ ॥ रनेह रहित ज्यु दीव सन्द गवि वीसे ने

त्यु नि भादा श्राप म विमया विमे ।

नुन्दो करें। बगसीम, नमा घर जीते २

नेन बेन पम विचा जैसे जोगीसे।

मह मास् पे चाय युतान्त सुनाया ॥ वि० ६३ ॥

मुण मा चाट महल, पार म्य होते न।

ये सम श्रवला नार तेरी गुम जीवे।

सेवक की व्यवहार गुज नहीं सीवे (है) है।

शिर धरू छाणु जगनाथ फरम जह खाँवे।

तज् श्रव एक एक नार, मजम मन भाया।। १४॥ ता समय सुभद्रा नार पात ने नष्टावे (है) ?,

वधव द्यायो चिन हियो भर धारे।

ह सुटती नार त्यासू किम ल्याये ?।

सालिभद्र बीर, मैं पति फेर क्या चावे।

नित न ने शिर एक नार सपम चित्त चाया ॥ यि० १४ ॥ कायर ामर भरदार, सही तुमा बीरी न,

मह्तारी मगमित्री पत्र कृषि भाक्तार ।

इत्यस्य पानः तिहाँ, बागः वीर पद् स्थल्याः। पद् पूर्वं सब द्वाकः सातः व्यवदंतः बताया २॥ वि. २४॥ वीर तथा सुन वैनः विश्व व्यवकादाः २॥

संगय सव दाल पसान के स्पन्न किस किसाना।

भव काहो तम सम्ब पूको सत दाया २।

न्माका से सर्व कमाय वेड्डॅ ड्रुकसाम्हाः। विपुद्ध गिरी पातु गमम, संवार पोड्डाचा शा वि०२४॥

में बिक राज कर भड़ा, बहुयर वर्षे २।

महाशव पूर्वे नाम किहा फरजदे। वेमारामिरी सवारा कियो बाखन्वे २।

काथ वन्दी मीड् वस किया वहु आकर्त्य । वैश्विक नृप समस्त्रव, गृह मिजवाया २॥ वि० २६॥

भोक्षेत्र नृप समम्बन् एइ (मजबाया २)। वि० २६ ॥ मास संबारे स्वार्थ-सिद्ध श्रद्ध फरसी २ ।

विश्री सु चल सहाविश्रेह चेत्र कातरसी । काय्य त्रिका सुर वर्ड, सकक शिव नरसी २ !

क्यों पुरुषोत्त, नाम क्रिया धाए करसी । बैसे एवं के रवनी तम म रहाना २ ।। वि २० ॥ इसकी से मान सहस सम्बद्ध काले २ ।

माप शुक्ता तरस विरक्षा समाजे। पून्य विनय महाराज स्थाब वस गाजे २।

नेपुर शहर द्वालान, में भाव विराजे। तास मसाव द्वालाण मुन्ति ग्रस खन्ना।। वि २८।। सामर ने दी कठिन सूर सुख कामी में

षाशा दी फरमाय बटे जम कीमी 🕽

इयतं सटु सुरार, यदे वचन सम्माण ॥ विङ २०॥ पातुर खातुर भई, भ्रीतन से दोनी २ ।

सर शहेंटा नाव, बारा की गी शी।

तस्य सत्तम् भार फिरी मत्र दीसी २।

पश्चितिया समभारत, "ई सव श्रोमी।

विचरन चाया बीर, नित बहु द्वाया २ ॥ तिन २६ । बार बन्दन नित, जाय हरप नहीं मापे २ ।

रेशना जुन ' म्या, स्यम भी द्रमारे।

१नु कहे उन् सुरा धाय नाम गृह धारे =।

मा भाषा हुना बन्द्य, गय महारे ।

सलीभद्र धन्तो, घण बार वंदाया २ ॥ वि० २२ । जामान, वुत्रा, वुत्र भिक्ता प्रभु सहये २ ।

प्रमु मुल दीना लेय, शिशा मह बहिये।

सिद्द सम निफल्या पुत्र, मृर हो रहिये।

भद्रा भोलायण देय, स्थान निज्ञ जहमे।

मदीनल त्रिचरया नाथ, फेर पलटाया ॥ वि० न्द्र ॥

२-प्रागर भर्म और श्रमगार धर्म की वहाने से दी प्रकार की देखना पारणी मास मा-हाथ, होसी सूरण चान्या २ ।

सुत बन्दन सज याय, द्वार पाल पाल्या।

१-ग्रागार धर्म श्रीर श्रणगार धर्म को बतान से दो प्रकार की देशना

बाहुला भागळ नहीं हुम भागका ते तुम सोह सम्राव ।
भागेक को मैं हसती तो सेना दुरंद मनाम ॥ पन० ४ ॥
भार पड़ीक्रेस वरी गण्या उम सिम मेह दखाय ।
दम बार्य जिस कारे साता को बी हूँ न खुड़ाय ॥ पन० ६ ॥
पत्र गाँउ ममनी में हूँ य दि दमनी को भाग कमन कियाय ।
योगस प्रमाय समा वालेमर मन मेह भागाव ।
दारा प्राय समा वालेमर मन मेह भागाव ।
कारण समय मन भर्म पर्मा हमान का नाय ॥ वन० ० ॥
समय समय प्रमाय वालेमर मन भागे हमान सम्माय सम्मा

॥ जन० ६ ।
चय प्रथम प्रमान साने सारावा सर्याय।
चयम २ ग्राम्सिन प्रमाने अन् स्वरंग स्वरंग स्वरंग ॥ प्रमान १ ॥
नित २ नाटक करती नवजा, विसे २ व या पर्दे साथ।
स्वरंग १ ताटक करती नवजा, विसे २ व या पर्दे साथ।
स्वरंग १ ताटक करती नवजा, विसे मन नावे बाय। सन० ११॥
केवय प्रमान वास्य इक्काइट व्या गोरी कक्षणाव।
वेक्षण केवया परि वेशी नामक क्षण क्षणाव। वाम० १०॥
शीक कम्य प्रमान प्रमान सामित स्वरंग सामित सामित स्वरंग सामित सामि

सिंह-ग्रहा नासि चोमास गयो सो क्पकोरवा मोह निपटाय।

१—सर्व सम्बाद-देशन सर्व करो । १—सीन नार हुम्मर २ वहा १—मोगा के बात

# स्थृलभद्रजी की लावणी

"छपय छन्द"

पाटली पुर नृप नन्द, सकडाल मन्त्री सकला जुत । लाइल देतसुनार, थूल भद्र सीरियो सुत । कला सीखवा थूलभद्र, कोस्या घर आयो, विलम्यो द्वादश वर्ष, साढि वारह कोटि द्रव्य पठायो । वर रुचि का जोग सु, तात मरण लख वात । सभूत विजय पे दीचा लई । वेश्या सुण पञ्जताता। १॥

## राग--"केदारो"

घन घन थूल भद्र ऋषिराय, थूल भद्र०, घन घन०॥ टेर ॥
श्री गुरु श्राज्ञा लेय चोमासे, कोस्या प्रयोघण जाय।
चेटी कह्यो तब, सामी लइयो मीतियन थाल वधाय ॥ घन० १॥
शिर धणी तुम हम, चूण्डामणि सम चन्द्रमुखी कहेगाय।
भो कथा विस्मृत करि मो किम, को गोरी विलमाय॥ धन० २॥
पूरव प्रीति की रीति राखो, कहा मो जिय तलफाय।
इहा पधारो चित्रशालि में, चातुर्मास दो ठाय॥ धन० ३॥
श्राउट इस्त नित, रहुजे श्रलगी, इम कही तिहा रहाय।
मृग-ग्राचण सम तोय सगम, पिण तुम्ह वोधण श्राय।

॥ धन० ४ ॥

#### (<sup>-</sup> t=t )

सुरपरि सम साहै मन मोहै काम केवाब हु सिक्ट ॥ शी॰ ४॥ मो सहे कृष्या क्यांस्का सुक्त, शुक्त पत्र कागार। त्रिविन टक्किंग करों रंग रक्षिणा, इनने पास्त्रों त्रस्ववार

॥ शी• 🗷 ॥

U शी• १९ ॥

सुख पिड वायों जात गुरुसानों वायों वचन कटार।
मैं पिख गुक्क पड़ कर बीनों परकों ये वीकी नार ॥ शी के ॥
विज्ञकुमार कई सद्भ है सुन्यर, पिच प्यकों दियों बार।
वार धनरूरों मोग मोगविया अब यह पड़ो संबार॥ शी० ७॥
व्यान मस्ति बज्ञ विकस दोव मन तिम स्तर विपया वार।
भारता मसिन सम माता दुम इस परम समें पोस्तों कर ।
॥ शी० मा

हिपत बात क्रिय रहती क्रेस, होसी बतका बहुत। मगत दुमा हु, तैयम हेस्स इस बुखे मरतार।। शी॰ ३॥ एक क्रेस पर विवय सबर हुए, विचा क्रियो एक्क्सर। छुद्देश वर्ष क्रम शीव क्रम्मियत प्राच्यो सहा खुद्दम् पार

।। शी॰ १०।। विसक केवली करी मसंसा, हुई का बाद सन्तर।

ानमक करता करा मधस्य, हुद का बाद सरसर। विमारण सुक्ष बहु भेर सुस्मीने, चाहा हो हुमा चायावर ।। सी० ११॥ विजवादुमारी पिक्ती सामे, बीजो संजयसर। सप जप कप कप कप्युक्त सम करके कमें रिपु से जीवी सर

१-वस्ते ।

रतनकवल के चोच भुलट्यो गुरु वन्दी शील दढ़ाय ॥ घन० १४ ॥

उगणीर्से पट् शुभ सम्बत् सोहे, ज्येष्ट शुक्ता गृतीयाय। पृज्य विनय प्रसाद जैपुर में, "सुजागा" ये मुनि गुण गाय ॥ धन० १४ ॥

# विजयकुमार की कथा

(दोहा) आदिनाथ बारे हुआ, गुरु मुख सुणियो एम। ब्रह्मव्रत पाल्यो किएा विघे, ते सुगुज्यो घर प्रेम ॥ भाल-'कुटजा ने जाद डारा, जिन मोह लिया श्याम हमारा रे"। याने वन धन विजय कुमार, शील शृद्ध धर्म तेणा धरणार 🗇 थाने० टेर ॥

दिचाण देश कोशाम्बी नगरी धन्नो सेठ उदार । तम सुत योवन वये गुणालय, श्रायो मुनि दरधार ॥ शी० १ ॥ देसना सुण पर धनिता त्यागी, स्व दार कृष्ण पद्म छार । इम करि सू स सुगुरु पद्ध वन्दी, गृह गच्छ चदतो र खार ॥ शी० २ ॥

अपर सेठ धन्नो तिहा बसतो, विजया धिया तसुसार। रूप रम्भा सम विजयकुमार ने, परणाई तिरावार ॥ शी० ३ ॥ सोलह १२ गार सजी गज गमनी, पिउ महला ठाढी आर।

२-निमित से २--सवारी घोड़ा

के खिर कई सह सम्ब शिरोमणि दुक्कर हो फरमाया। शैर कई बन बन्नो दुक्कर, राव समें खाँप पान्य ॥ वर्व ६॥ हुवैंक देश कति तन बनो चीयो, एक मसः संघारो ठाना। तक महिता सुक संक्रम पानी लाग्यें सिन्न सिमाना॥ व्यक्ति क।। एक भनतारी चूर्य सरसन सम्बन्ध करवाया। पूज्य विजयवन्त्रती परसाई "सुकाव" सुनि सुख गाया

## धर्जु नमाली को कया

(बोहा) क्रोच मेटयो चित कठिम के मेटे ते प्रम्न। वैभ्य क्रपर चर्चुन सम्बन्ध सुयो समासब्बन॥ १॥

चाल-चन्द्रस्य अनस सरवा का सावी, वाने नहीं विसाह दिन राती क्षत्री निव वन्तू चाहु न सावी किय परीसद् सदस सुराजी सावी जिल्ला केरा स

॥ भन्नी नितः हेर ॥ राजगृही लेखिक सुप राजे पटरास्थी चेलका वास्ही ।

कामय सन्त्री स्थापार कसो पुर, कोईसन दीसे ठावी ॥ कडी॰ १॥

स्रयोजनात्री राष्ट्रर के बाहिर चरजुन करे रक्तनत्ती। यद् निज रुक्काच्यरी सेव करण धान्य हात्री॥ धानी० २॥ सञ्जन रुक्काची रुक्क्युवस करणा कृत सर कार्ती। वस्तु मृत्री ने भोज देवा सम्रति हे दास्यो प्रक्री॥ स्ट ३॥ स्त्रीम सरक्षवी सेव मानी है स्वरत्यो दिसा बाली। केवल नागा प्रगट कर पहुँता, इम्पिन मोज्ञ नमार । सुण ख्राक्यान "सुजान" गण हरपे, जिम इम मोतियन थार

न्योम ऋतु निधि ईन्दु वरसे ( १६६० ), ज्येष्ठ मास चे ढार । जीपुर पूज्य विनय किरपा ते, कीनी ''सुजाण्'' मठार ॥ शील० १४॥

# ''चाल तेहीज''

श्रजी धन धन्ना जी ऋषिराया, श्रजी श्रीमुख श्राप मराया

॥ श्रजी धन० टेर ॥

श्रजी धन० टेर ॥

श्रजी धन० टेर ॥

श्रजी धन० टेर ॥

श्रजी धन० टेर ॥

श्रजी धन० टेर ॥

श्रजी धन। धाया ॥ श्रजी धाया ॥ ॥ श्रजी श्री स्ता धुन सुन थया विरागी, सजम सु लिव ल्याया ॥ श्रणी श्री निज धर श्राय माता ममभाई, श्राहा ते हरपाया ॥

नार बत्तीस तजी श्रपहर सी, कोइ बत्तीसरी माया ॥ श्रणी श्री स्वस्त केश लोच ले दीचा, श्रीमग्रह कठिन कराया

स्वहस्त केश लोच ले दीचा, श्रीमग्रह कठिन कराया

छट्ठ छट्ठ तप कर पारण आश्चिल, नाखित आहार लिराया। सो भी धोय खाय कृ चो कर, देह सू ममत मिटाया॥ अ० ४॥ बहुठ करचा गोवरी काव पर में मार वष्णक दे गासी। करू प्रशंक्षा श्रम मही रोपन मुझ सोहे पैराग की काली ।। श्रन्थ १३॥

बट सासा में मोच सिवाया, काट काम की जाती। 'सुजाय' कई इसका मुनि बन्दी, चंत्री चन्दगढ़ में परनाकी ॥ घट देशी।

### भनायी महर्पि की कया

( शोहा ) क्लाराच्यकन कं सोनने कानांची सहानिप्रत्य । संशिक्त ने प्रति वाधियों शो किंचन परक्रतः । चाल-चंधर पोल साना हो ।

सताची व्यपि सम सावा हो, सताची। ।। देर ।। धक्रम के विकारत ग्रांत रिकारित चक्र सावो हो। बनतक हेठे स्थानी स्वाधित वेसावा हो।। स्व १।। श्राध्य सत्विष्ठि चक्र पुती चनकीता ने काया हो। पूत्र कर ग्रुंति रेख ने सन सारवर्ष गाये हो।। स० १।। स्वाधित स्वाधित प्रदा कर पद, सहो सुरू छोम दिखायो हो। सहो बत्ति ग्रुंती पद्मी, सीम से विश्वत वास्त्रे हो। सा १।। सह पत्र क्या स्वस्ती करी, व्यप्ति दे पृत्र वेसको हो। क्षणु वन किस शिवा कहें से प्रतिकार वास्त्रे हो। सा ४।। सन्व सो वस में की स्वित्ति वेद क्षण संच्याचे हा। पट् गोठीला भोग भोगवे, धन्धुमित न करी खाली ॥ ख० ४॥
मुक्त नारी सु नजरा देखत, भोगे भोग उदाली ।
खर्जु नमाली मन मे चिते, देव पूजियो माली ॥ ख० ४॥
कोरोई पत्यर दीमे यह तो, भो सफट नेफ न टानी ।
इम चिन्तवता ताम तत्त्व्य, जच्च काय धस्यो तत्रकाली

बन्ध तोड पट जन, एक स्त्री, सुदृगर मार उछाली। पट मामा लग मात हि मानुम, नित मारे घेरो घानी ॥ श्र० ७॥

सुर्शन कहें तात मान ने, बीर श्राया दानद्याली ।
नेना दरमण करा। जास्यू, सज्जन वरग रहा। पाली ॥ छ० ५ ॥
राज हुरुम घर की नहीं श्राहा, दिया सेठजी घाली ।
लोग कागरे हुश्रा इक्ट्रा, कहें देखों सेठ मछराली ॥ छ० ६ ॥
धर्जुन श्रापत देख सेठजी, श्रनसन सागारी माली ।
सुद्गर उद्यालना श्रायो उमायो,, जोर न चले रहा। माली

यत्त गया श्रर्जु न पड्या धरणी, फेर फिर गया लोग फघाली सेठ तणो धर्म धीरो कहें जन, समीशरण सहु, भरषा उताली ॥ श्र० ११ ॥

श्रम् सम् पार साथ ने माली, भेट्या जाय करुगाली। वाणी सुम् श्रर्जुन ले मजन, दियो सहज<sup>्</sup>ने टाली॥ श्र० १४॥

#### गजसुसमालजी की क्या

(पोदा) बहु देव हुत गुण नियल बरम स्र सरदार।
स्राम के सिर करना को परिसद्द सका अपार।।
बाद वर्ग मेरे पति का माण बचाय।
बन्द नित्र श्लीवर ग्रामहत्वमाक बन्दू ॥ देर।।
करन्द कात समझय देवकी, देती सीच दिहुत्व।
हुन्य कहें कहा सीच पहचा मां इस दिवों किम गाल

पर्य सम्बद्ध सिवार सिवार स्वीर परे तु काल ।
काइ कोइ कोमा नहीं विधित में म समाप बाप ॥ बहु २ ॥
सक्त बंधव दीसी तिम करस्यू माइ भारत दाल ।
काद मकत कर समार समारियो, सा मगटयो तरक्षण । बहु ३ ॥
सम्बद इसी हुए कह केशव संसी मक्ट संत्रम मात ।
साथव सब जनमी ने दास्या हुलिया सरद्ध सब्द्ध ॥ बहु ॥
सुद्ध राम बेसा, हुत जनस्यो मुन्यर कर रमाल ।
साथक स्वार्थक क्रिया इस दे जिमि मेह इस्टि प्रसास

ाय ० ४ ॥ विसाय दमोटण देवर विद्वार पुण्ड साम गाव पात । सम्बद्धमाव न्यार स्वापन कर, द्वाराच्यी वस्त्र वाह्य दश्च दुरिया चन्द्र तसी पर वपता बड़ी कर देश पड़का। स्वत्र क्या तसर हुमा तब भाषा नेन द्वारा ॥ व ७॥ में श्रनाय हूँ, महीपति, लीनो चरण उमायो हो ॥ श्र० ४॥
एनो नाथ किम ना हुश्रो राना मन गुमकायो हो ॥ प्र० ६॥
नाथ थास्यू शिर तुम तर्णे, भोगो सुख जिलगायो हो ॥ प्र० ६॥
पोते हो प्राप श्रनाय तू जरा मन सममायो हो ॥
राते मुपा लगे मुनिवरु, हूँ श्रेणिक रायो हो ॥ श्र० ६॥
नाय श्रनाय का स्वरूप ने, नहीं सममयो तू डाहगो हो ।
रूपा करी भाषण करो, ऋषि नाम कहायो हो ॥ श्र० = ॥
कीशाम्थी वनसंचये, तात वसे धन धायो हो ॥ श्र० = ॥
वेद्य चिक्तिसा कारणे, श्राया श्रति हो उद्यायो हो ॥
पडो भाषोत्तर पर मारके, निज निज गेह प्यायो हो

॥ अ०१०॥

मात तात भगिनी भ्रातक, त्रिया वहु दुःख श्रघायो हो।
सह धन देवण वाछियो, पिण भी दु क न बटायो हो।। श्र० ११॥
मजम त्यू वेदन मिट्या, इम मन ने दढायो हो।। श्र० १२॥
शाति थई निद्रा श्रागइ दुख दूर पुलायो हो।। श्र० १२॥
प्रात समय सब कुटुम्ब ने थे, हार्द् सुगायो हो।
श्रजुमित ले दीचा लई, पायो सुख सवायो हो।। श्र० १३॥
श्रेणिक सभक्त खमाय ने, जावत ऋषि शिर नायोहो।
शिवपुर पहुँता महासुनि, गुण 'सुजाण' वदायो हो।। श्र० १४॥

१-परिचर्या उपचार२-स्रभिप्राय

जम्बुक्तर की कथा (बोदा। स्ट्रमक्त कल सारखी, बनम्बा बम्बुकुसर। तहरू पखे तिरिचा तथी, धन पन तुम स्वतार॥ स्वत-सुम सुको माब विनति ब्यस्ट दीन की

एकाब दोनकी वी दोनानाव दोनकी। दुम सुने मास्त्राव भरब परबा सार री। प्रमुख मार परब भाग्न भीति नम् दूरी। दुम सुने प्राचनाव भरब परबा नार री। देर।। स्मान दूर बाव परख पर स्थाप कर राजी।।

सात पिता पद नान सेन काम जैठा ध्यान भरी ॥ द्वास १ ॥ जब रंग सहत्त री सहक्र सत्रालठ, क्रिगमिंग हीरों जरी । निकास गळीचारी मिल्ली है जिल्लास्त, सेज सजी ह्यूजरी

॥ हुम॰ २॥ हम १ वर पादुर बनिता हातर हुम स्री।
रतन भामूचन भीर समन्या, मानी सीहे इन्द्रपरी ॥ हुम १॥
सीत विरित्त में सीन विश्वास, वन्नू वारी हतरी।
मीन कोस सुस बाजा मासम नाठ फड़ी रिकारी॥ हुम ४॥
अन्तुक्तर कहें हम्य हम्यर संसम सागी विश्वरी।
साम साम के कारणे कहें कुम हारे शिकारमारी॥ हुम० ४॥
हम सामों सार का भासार हम्य सामार री हुम० ४॥

भोग वब स्वो बोग समर है।। देर ॥

क्ष्वासीमा भिक्ता सस् गमता कदमी क्षत्रह सरी।

यन पालक ने दई वधाई, प्रभु पद घटन चाल। गजसुखमाल हरि सग मग विच, सोमल पुत्रि का माल ॥ घ० = ॥

भ्रात ऋर्य जाची गृह भेजी, लख श्रितशय करुगाल। श्रीभगम साच वन्दना कर बैठ्या, देसना सुग् गया मुराल ॥ व० ६ ॥

श्राय मात नम श्रनुमित मागे, मा पड़ी खाय उछाल । तिरधर कहे लहु राज करो थे, वहे श्रास् जिम खाल ॥ वसु० १०॥

राजलही ने हुमुम दियो धुर, शीविका रचो फूदाल।
घर्गो डिम्म श्राय दीचा लीनी, छोड्या मोइ जजाल।। वसु० ११॥
जिन श्राह्मा श्मशान ध्यान धर ऊमा चमा कर ढाल।
सोमल खीरा शिर ठिविया मुढ वाध माटी की पाल।। वसु० १२॥
माधव प्रात भ्रात नहीं पेखे, प्रभु ते पृछे हाल।
साम जोग गया मुक्ति जिनन्द कहें, लाग्यो वचन कुठाल
॥ वस्० १३॥

कृष्ण थात लख सोमल मरियो, इस्ते घिसायो चण्डाल । कहत "सुजाण" मुनि जस फैल्यो, स्वर्ग मृत्यु-पाताल ॥ वस्र १४॥

#### सागरकवर की कथा

( बोहा ) बारबद्र पत भाग सुत्र मिरसङ् नन्द भागन्द । सागर भागर गुरू निक्त भावनी नेम क्रियम्य ॥ १॥ पास-"कहताकी ।

इसर सागर वर्जी चरित्र भनि समिस्रो क्रमति इर समिति कुत्रियर (विश्व) स्थासी ।

भारतता रम रम्बी आत सर्व परम्यो

बरगम्बो तास शुक्र मत हुमायो ॥ हुमर टैर ॥ धनसेश भूपने पुत्री एक बपनी रूप चनुप रमा रिखायी । कमक्रमला करी आवन वय करी कम क्षेत्र सून नमसेखा ने

विचायो ॥ ४० १ ॥ नमसंख क बर पै नारव बाबिया चलर मा करत ऋषिजी रिसायी। क्रमक्रमेका तको रूप चालक पट क्रेयकर सागर पास चानो शहर ए।। सागर कठियो ऋषित्री संतुष्टियो सार्थने नाव क्ष्मर पुद्धानी ।

वित्र पट सापियो इप मुख्य माखियो कुषर ने मोद्व के प्रंत्र फाया ॥ ५५० ३ ॥ वन सेम्ब नृप विया नवसेया दिया वास्त इसी मीवा समायो।

पाँक बारी करे नार परका बाडे मोइ इस सरम इस्मरि पे बाबो।। इक ४॥

भारब जासके कुमरी बादर वियो सागर वर बल्बमा त वनी सांची नम ना सारको किनो मैं पारको छक अपर स्वानकर दिल द्वापी

मीत इस सांच के इसर पै का कहै, तुन्न त्रद्वपि स्थात न बायो। कमक्रमेका वसी संव कायो इसी, सागर बहे कमस तू लुसीवायो

कमकमेका नहीं कमक मेक्क सही कीत्रिये चापको हुव क्यायो ।

छता छोड श्रछता वछो, छोडो पिया इट री॥ तुम० ६॥ वार अनन्ती भोग भोगव्या, गरज न एक सरी। तन धन जीतव जोवन चचल, रूप रंग सवरी ॥ तुम० ७॥ इसड़ा विरस्त भाव भया छा तो, क्यो पर जायी छरी। काट किया कर धर्म करण की, सीख दई किण्री ॥ तुम० ८॥ पहला कारज खोल नर जद, कपट कही किमरी। थे पिण मत उरमो जग सागर, भव दु ख भ्रमण डरी ॥ तुम० ६॥ हाव भाव विश्वम कर हावे, तैन वाण तकरी। ज्ञान खड्ग सु अधविच छेदे, धन्त दशा उनरी ॥ तुम० १० ॥ श्राठु ही वाला फाक फमाला, राग रग उचरी । छिम छिम पायल नाचे, रिम क्सिम क्सल गर पग उठे री ा तुम० ११ ॥

कनका चल सम जम्बू मन थिर, उपमा सागर री।

उत्तर प्रत्युत्तर विविध भाति सु, सममाई सगरी ॥ तुम० १२॥

मात तात नारी सासु ससुर सहु प्रभावादि पचसैरी।

सुधर्मा स्वामी पे सजम लीनो, जय जयकार करी॥ तुम० १३॥

जम्बुजी सरिसा परम वैरागी, विरला होवे री।

चरम केवली सूत्र चलाया, "सुजागा" नमें पदरी॥ तुम० १४॥

उगगी सै चोपन बहलू में फागगा कृष्ण पन्न री।

पूज्य विनयचन्दजी परसादे, श्राशा सफल फरी॥ तुम० १४॥

## सागरकवर की क्या

(बोबा) बारवर्र पत फाल सुत निरंगह मन्द कालन्द्र। सागर बागर गुरु निश्व भाववो नेम बिरुन्द ॥१॥ 414-"SEMIS!" |

क्रमर सागर वर्फो चरित्र मनि स्रोमको इमित इर सुमित् कृ किगर (विद्य) स्था।

भारतना १म स्टबो जात सत परस्ती

बर्गाम्बो तास गुरु मन समायो ॥ इनः हर्॥ पत्रसेख मूपते पुत्री एक क्यती इत अतूप रेमा विकास । कारण की जोरत स्व सही का सेय गुर ममस्य है

रिकासे ॥ कुर १॥ नमसेस स बर वे नारव आविवो, आवर मा करत आपिश्री रिसाला। हमसभैसा तसी रूप बाउस पट संबद्ध सगर पास थाना हिन्दु था क्रमस्रभा वथा रूप जारून भागर कठियो स्थिती संतुष्टियो साम्बर्य गत कुबर प्रस्ते। विश्व पट चापियों इस मुद्दा माहिया क्रवर ने मीव क पंत फारों // 50 है।

बन सेख मुप विया नगसेया दिया नामस इसी मा नगानी पोंड बारी कठ नार परको बठे

मोह इस सर्य इम्मिने विकेश कर भारत कामके कुमरी भादर विकी भागत कर्णमा प्र श्रेमी काम भारत काश्यक कुमरा नावर राजन जाता. सम्म मा सारको कियो में पारको, सुर क्रांबरकर हिन्न रहाने

मीत इस सांव के इसर दे था हो है स्मित । अपे कमध्येता वसी संव धारो 🗗

कमक्रमेका नहीं करत हे<sup>ड</sup>े की के

सुरग पुरवन वर्ड कुमरि केली लर्ड, नारव वर्ण जोक्षियो व्याह करायो ॥ कु० ७॥

धन सेंग नृप सुनी भाग श्रायो कुगी, बाई लेजाय तव सो छुडायो फोज दल साजियो सब से लाजियो भाज कर राय हरि शीश नायो ॥ क० ८ ॥

स्वामि सुर्यो मो विया जाय कोड लिया, कीजिये वार दिल होय त्रायी कृष्ण कहें श्रावियो सोच सब जावियो, राय सग श्राय रण जुद्ध ठायो ॥ कु० ६ ॥

भड़ा भड़ माचता सूर कई भाजता, हरि वाण ले कहे जाऊ जितायी। तात सब जाण के, श्राय पाये पड्यो, कान्ह तोफान दारक जलायो ॥ कु० १०॥

कान्ह पाछो बल्यो नभसेण कुमर जल्यो, सबल ते निवल तो होत कायो।

कमलमेला श्रीसागर भोगवे, चन्द चकोर न्यू शीति श्रवायो ॥ कु० ११॥

दान जाचक दिया, सुजम जग में जिया, नेम प्रमु श्राविया वद्गा छायो 1

सागर उपदेश सुण व्रत द्वादश तिया, त्रानन्द सम जाण श्रघटल घटायो ॥ कु० १२ ॥

ध्यान समसान घर पोमह प्रतिमा कई, देख कर रोप नभ मूट चमायो।

सोमल सम मस्तके खैर खीरा ठया, श्रावक समभाव चव श्रच्युत सिधायो ॥ कु० १३ ॥

स्वर्गाथत पूर्ण कर महा विदेह होसी नर, दृढ पङ्गा सम शिव सुख वदायो ।

पूज्य जिनयचन्दजी, प्रसाद "सुजाण्" कहै, शील उपदेश में कथन कहायो ॥ कु० १४ ॥

